DEC 1956 BUDDHA DHARAM KE 2500 VARSH

(HINDI)



IGNCA

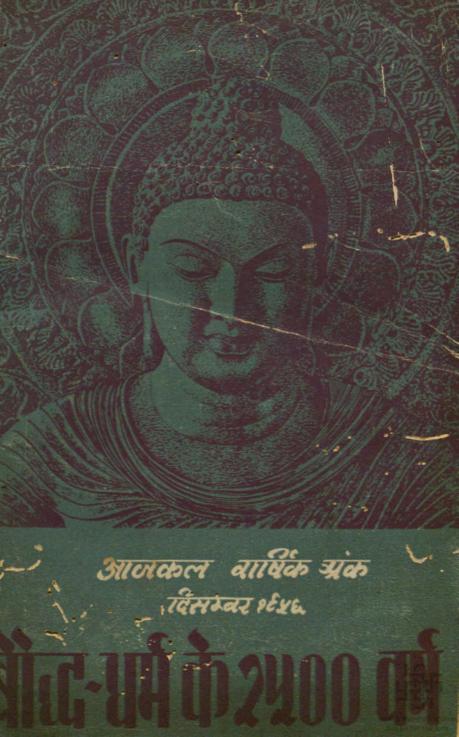

# प्रसारिका

अमेरिका में हर दूसरे आदमी के पास रेडियो होता है। यूरोप में हर छठे व्यक्ति के पास रेडियो है, जबिक एशिया में हर पश्चासीयाँ व्यक्ति ही रेडियो रखता है। परन्तु भारत में हर दो ऐसे व्यक्तियों पर जिनके पास रेडियो है, नौ सो अद्वानवे ऐसे हैं जिनके पास रेडियो नहीं है। अगर आपके पास रेडियो नहीं है और जब तक आप इस कमी को दूर नहीं कर सकते, रेडियो से हिन्दी में प्रसारित होने वाली स्थायी महत्त्व की चीजें आप 'प्रसारिका' से प्राप्त कीजिए।

'प्रिरेसाका', साहित्य, कला, इतिहास, यात्रा, दर्शन, धर्म, विज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषयों पर देश भर के प्रख्यात व्यक्तियों के चुने हुए भाषणों का संप्रह है। उच्च कोटि की बौद्धिक सामग्री के अलावा इस संप्रह में कहानी, कविता, नाटक, हास्य-रस के लेख आदि भी होते हैं। ऐसी उत्कृष्ट सामग्री सभी को सुलभ करने के लिए इस सचित्र, लगभग सौ पृष्ठ की पत्रिका का मूल्य केवल आठ आने रखा गया है।

नोट—प्रसारिका के पहले दो श्रंक 'रेडियो संग्रह' नाम से प्रकाशित हुए हैं

> पञ्लिकशन्स डिवीज़न स्रोल्ड सेकेटेरियट, द्विर्छी-८



#### "त्राजक ल" का वार्षिक श्रंक दिसम्बर १६५६

# "बौद्ध-धर्म के २५०० वर्ष"

मुख्य सम्पादक

भूमिका लेखक सर्वपल्ली राधाकृष्णान

मूल्य ३) रुपये



**UBINI** 

पिंद्रितकेशन्स डिवोजन, श्रोन्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-ट





(0)

## दिसम्बर् १६५६

सम्पादक मगडल :

294.3 AJA

105

बनारसीदास चतुर्वेदी नगेन्द्र मोहन राव चन्द्रगुप्त विद्यालंकार (मन्त्री)

S-13290 Sopti of Arts

अस्तायक सम्पादक वीरेन्द्र कुमार त्यागी

वार्षिक मूल्य—६ रुपये, एक डालरं या नौ शिक्तिंग एक प्रति—बाठ बाने, एक सेंट या नौ पेंस्

पब्लिकेशन्स डिवीजन, ओन्ड सेकेटेरियट, दिल्ली-द

dira Gandhi Nationa

### रामतीर्थ बाह्मी तेल

(स्पेशल नं० १)

त्रायुर्वेदिक <del>स</del>ौषिष (रजिस्टर्ड)

स्मरण शक्ति बढ़ती है, गाढ़ी निद्रा श्राती है तथा बाल काले होते हैं। श्राँखों में डालने से श्राँखों की रोशनी बढ़ती है।



कान में डालने से कान के सब रोग मिटते हैं। गंजापन दूर होता है। सब ऋतुओं में उपयोगी।

कीमत: -- बड़ी शीशी २।।), छोटी शीशी २) रु० प्रत्येक स्थान पर मिलता है।

४॥ =) का मनी ऑर्डर बड़ी शीशी के लिए तथा ३॥ =) का मनीऑर्डर छोटी शीशी के लिए (डाक व्यय मिलाकर) भेजें।

नीचे पते पर प्रातः ७॥ बजे से ६॥ तक श्रीर सायंकाल ६ से ७॥ बजे तक योग की कचाएँ नियमित रूप से (रिववार की छुटी) लगती हैं। स्वस्थ बनने भौर ठीक रहने के लिए हमारा श्राकर्षक मानचित्र मंगाइये, जिसमें योग के श्रासन दिखाये गए हैं श्रीर जो एक रुपया चौदह श्राने मिलने पर भेज दिया जाएगा। घर पर इन श्रासनों को बड़ी सरलता से किया जा सकता है।

#### श्री रामतीर्थ योगाश्रम

(दादर सेयट्रल रेलवे)

वस्बई १४ "भ्राम्स:—PRANAYAM" DADAR BOMBAY



• EXCELLENT PERFORMANCE • CHARMING CABINETS CONTACT YOUR NEAREST AUTHORISED DEALER



Sole Agents in India

ORIENTAL RADIO CORPN.

Head Offlice: VARMA BUILDING 12/4, DAG EXTENTION NEW DELHA

MEW DELHI

BOMBAY

5. NEW QUEENS ROAD.

(OPR OPERA HOUSE)

MADRAS

CALCUTTA
GANDHI HOUSE
P- 34, MISSION
ROW EXTN



婚

## बौद्ध-धर्म के २५०० वर्ष

#### विषय सूची

लखक

भूमिका सर्वपक्ती राधाकृष्णन ः १ पहला अध्याय बौद्ध-धर्म का प्रारम्भ तथा पी० एत० वैद्य ः २९

दूसरा अध्याय
चार बौद्ध परिषदें
प्रथम परिषद
दूसरी परिषद
तीसरी परिषद

चौथी परिषद

बुद्ध चरित

मिचु जिनानन्द

सी॰ बी॰ जोशी

तीसरा श्रध्याय श्रशोक श्रौर बौद्ध-धम का विस्तार भारत

मारत मध्य पशिया और चीन कोरिया और आपान तिब्बत और लहास क नैपाल औलहा पी० वी० वापट, पी० सी० वागची, जे० एन० ताकासाकी, वी० वी० गोखले, श्रार० सी० मजूमदार

वर्मी मलव द्वीप स्थाम काम्युज चम्पा इयडोनेशिया

अशोक का साम्राज्य (मानचित्र) पृ॰ संख्या १६ के सामने

नीयाँ अध्याय बीद्ध-धर्म की प्रधान शास्त्राएँ श्रीर सम्प्रदाय भारत (स्थविरवादिन अथ

साए आर सम्प्रदाय
भारत (स्थिवरवादिन अथवा
थैरवादिन, महीशासक,
सर्वास्तिवादिन, हैमावत,
वास्सिपुत्रीय, धर्मगुप्तिक,
काश्यपीय, सौत्रान्तिक,
महासंधिक, बहुअतीय,
चैस्यक, माध्यमिक,
बोगाचार)
उत्तर के देश: तिब्बत,
नेपाल, चीन
(ध्यानशाखा, निपनताई मत)
जापान (तैन्दाई पंथ,
खेन बौद्ध-धर्म, निचिरेन पन्थ)
दिज्ञया के देश: श्रीलंका,
बमौ, थाईले यह, कम्बोदिवा

चतुकूल चन्द्र बैनजीं, वी॰ बी॰ '' गोखबे, जी॰ एच॰ सासाकी, जे॰ एन॰ ताकासाकी, पी॰ बी॰ बापट

पाँचवाँ अध्याव बीद्ध साहित्य महावस्त्र, निवानकथा, पालि सुत्त पिटक,

पी॰ बी॰ बापट, नृतिनाच दस



Indira Gandhi National Centre for the Arts वन्यवह, संस्कृत सङ्घर्म पुरुवरीक, विनय पिटक

कठा अध्याय

बौद्ध शिच्नग

प्स॰ दत्त

135

भिन्न-प्रशिक्षण, निवापीठों के रूप में विद्यार, विद्यार विश्व विद्यालय: नालन्दा और बलमी, विक्रमशीला, जगहरू भीर भोदन्तपुरी

वुद्ध सम्बन्धी चित्रावित (१६ पृष्ठ)

प्र० सं० १३६ और १३७ के बीच

सातवाँ बध्याय इवशोक के उत्तरकालीन कुछ बौद्ध महापुरुष

भारत

शासकः मिनान्दर, कनिष्क, इर्षे

पालि अन्धकारः नागसेन, बुद्धदत्त, बुद्धधोव,

<del>थव्यपाल</del>

संस्कृत अन्यकार :

अस्वधोष, नागार्जुं न,

उद्धपालित, भावविवेक, यसंग, बसुक्नु, दिङ्नाग

यमैकीलि

विव्यत : आचार्यं दीपशंकर-

श्रीवानं

चीन : कुमारबीव,

परमार्थ, बोबिधमै,

भरतसिंह उपाध्याय, श्रानन्त् कौशस्यायन, राहुत सोकृत्यायन, जी॰ एच॰ सासाकी, ते॰ पन॰ शकासाकी

墭

बुध्यान ब्बांग, बोधि हिंच जापान: कुकई, शिनरन, डोजेन, निचिरेन

साठवाँ सध्याय चीनी यात्री फाइयान, युसान-व्याग, इ-स्सिग

के॰ ए॰ नीलकच्ठ शास्त्री

922

नौवाँ अध्याय बौद्ध कला का संक्रिप्त पर्यवेद्या

टी॰ एन॰ रामचन्द्रन सी॰ शिवराम मूर्ति 184

दसवाँ बध्याय बौद्ध महत्त्व के स्थान

एस॰ के॰ सरस्वती डी॰ बी॰ डिस्कसकर

508

ग्यारहवाँ अध्याय बौद्ध-धर्म में उत्तरकालीन परिवर्तन

एन० पेड्यास्वामी शास्त्री अनागारिक गोविन्द एच० वी० गुज्यर

538

नारहवाँ भन्याव बौद्ध-धर्म और आधुनिक संसार

भिन्न संबर्धित डी॰ वाखिसिंह

558

तेरहवाँ अध्याय सिंहावलोकन परिशिष्ट

पो॰ वो॰ बापट

100 MG

Centre for the Arts

#### भूमिका

TO COLF & DE-PER

अनेक देशों में ईसापूर्व छठी सदी आध्यात्मक असन्तोष और बौद्धिक खलबली के लिए प्रसिद्ध है। चीन में लाओ-से और कन्फ्यूशियस हुए, यूनान में परमेनाइडीस और एम्पेडोक्स, ईरान में ज़रश्रुख, और भारत में महावीर और दुद्ध। इसी समय में कई विख्यात आचार्य और चिंतक हुए, जिन्होंने अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर टीकाएँ लिखीं और उसे आगे बढ़ाया तथा नए दृष्टिकोण विकसित किए।

वैशाल मास की पूर्णिमा बुद्ध के जीवन की तीन महत्त्वपूर्ण घटनाओं से सम्बद्ध है—जन्म, संबोधि-प्राप्ति, परिनिर्वाण । बौद्धों के वर्ष-पत्रक में यह सबसे पित्रत्र दिन है । थेरवाद बौद्ध-मत के अनुसार बुद्ध का परिनिर्वाण १४४ ईसापूर्व में हुआ । यथि बौद्ध-मत के विभिन्न निकाय विभिन्न प्रकार की काल गणाना मानते हैं, फिर भी गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की ढाई हज़ारवीं पुण्य-तिथि वे सब मई १३४६ ईस्वी की पूर्णिमा को ही मानते हैं । इस पुस्तक में गत ढाई हज़ार वर्षों में बौद्ध-मत की कहानी का संचिष्ठ खेला है ।

ब्द के जीवन के प्रमुख प्रसंग सुपरिचित हैं। किपलबस्तु के एक छोटे से राजा का वह पुत्र था, विज्ञास और ऐश्वर्य में वह पजा, यशोधरा से उसका विवाह हुआ, उसके राहुल नामक पुत्र पैदा हुआ, और जब तक संसार के दुःख उससे छिपे हुए थे, उसने सुरचित जीवन बिताया। चार बार जब वह राजमहल से बाहर गया, अनुश्रुति यही कहती है कि, उसे एक जरा-जीर्ण आदमी मिला और उसे अनुभव हुआ कि वह भी बुदापे का शिकार हो सकता है; उसे एक बीमार आदमी मिला और उसे लगा कि वह भी बीमार पड़ सकता है; उसे एक श्वव दिखाई दिया और उसे लगा कि स्त्यु का वह भी प्रास बनेगा; और उसे एक सन्यासी मिला, जिसका चेहरा शान्त था और जिसने धर्म के गुद्ध सत्य को पाने वालों का परम्परित रास्ता अपनाया

१. बोषगया उत्कीर्य शेख में ४४४ ईसापूर्व परिनिर्वाण की तिथि दी गई है।

हुआ था। बुद्ध ने निश्चय किया कि उस संन्यासी का मार्ग अपनाकर वह भी जरा, रोग, मृत्यु से छुटकारा पायेगा। उस वैरागी ने बुद्ध से कहा :

"नर-पु'गव जन्म-मृत्यु भीतः श्रमणः प्रव्रजितोस्मि मोत्त-हेतोः।" (मैं श्रमण हूँ, एक संन्यासी हूँ, जिसने जन्म श्रीर मरण के डर से, मोच

पाने के देतु, प्रवज्या ग्रहण की है।)

इस शरीर से स्वस्थ, मन से प्रसन्ध, जीवन के ऐहिक सुखों से विहीन, पवित्र पुरुष के दर्शन से बुद्ध का विश्वास और भी दह हो गया कि मनुष्य के लिए उचित्र श्रादर्श धर्म पालन ही है। बुद्ध ने संसार तजने का श्रीर धार्मिक जीवन में अपने आप को लगा देने का निरचय किया। उसने घर छोड़ा, पुत्र और पत्नी को झोड़ा, एक भिन्नु के वस्त्र और दिनचर्या श्रपनायी, और वह मनुष्य के दुःस पर विचार करने के लिए जंगल में एकान्त में गया । वह इस दुःख का कारण श्रीर दुःख को दूर करने के उपाय जानना चाहता था। उसने छः वर्ष धर्म के कठिन सिद्धान्तों के अध्ययन में विताये, कठिनतम तपस्या की, उसने शरीर को उपवास से सुखाया, इस आशा से कि शरीर को पीड़ित करके वह सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। परन्तु उसकी अवस्था मरणासन्न हो गई श्रीर उसे जिस ज्ञान की खोज थी वह उसे न मिल सका। उसने संन्यास-मार्ग छोड़ दिया, पुनः साधारण जीवन धारण किया, निरंजना नदी के जल में स्नान किया, सुजाता द्वारा दी हुई खीर प्रहण की : 'नायम् आत्मा बलहीनेन लभ्यः ।' शरीर का स्वास्थ्य श्रीर मानसिक शक्ति प्राप्त करने पर उसने बोधिवृत्त के नीचे सात सप्ताह विवाये, गहन श्रीर प्रगाद एकाप्रवा की श्रवस्था में । एक रात को, श्रहणोदय से पहले उसकी बोध-दृष्टि जागृत हुई श्रीर उसे पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हुई । इस सम्बोधि-प्राप्ति के बाद बुद्ध श्रपना उक्लेख तथागत या तृतीय पुरुष सर्वनाम से करने लगे। तथागत का अर्थ है वह जो सत्य तक पहुँचा है। इस प्रकार से प्राप्त सम्बोधि का वह प्रचार करना चाहता था श्रीर उसने कहा-"मैं वाराणसी जाऊँगा । वहाँ वह प्रदीप ज्योतित करूँमा जो सारे संसार को ज्योति देगा। में वाराणसी जाकर वह दुन्दुभी बजाहँगा कि जिससे मानव-जाति जागृत होगी । मैं बनारस जाऊँगा श्रीर वहाँ सद्दर्भ का प्रचार करूँगा ।" "सुनो, मिक्खुश्रो ! मैंने अब श्रमरत्व पा लिया। श्रव मैं उसे तुम्हें दूँगा। मैं धर्म का प्रचार करूँगा।" वह, इस प्रकार से, स्थान-स्थान पर घूमा । उसने सैंकड़ों के जीवन को खुआ, चाहे वे छोटे हों या बदे, राजा हों या रंक। वे सब उसके महान व्यक्तित्व के लादू है

१. अश्ववोष : बुद्धचरित, ४, १७।

प्रभावित हुए । उसने पैँतास्त्रीस वर्षों तक दान की महिमा सिखाबी, त्याग का आनन्द सिखाया, सरसता और समानता की आवश्यकता सिखायी।

श्रस्ती वर्ष की श्रायु में वह कुशीनगर जा रहा था, जहाँ उसका परिनिर्वाख हुआ। अपने प्रिय शिष्य श्रानन्द के साथ वैशाली के सुन्दर नगर से विदा लेते हुए, वह पास की एक छोटी पहाड़ी पर गया श्रीर उसने बहुत से चैरय-मिन्दरों श्रीर विहारों वाले दृश्य को देख कर, श्रानन्द से कहा—"चित्रम् जम्बुद्वीपम्, मनोरमम् जीवितम् मनुष्याखाम्" (भारत चित्रमय श्रीर समृद्ध है, यहाँ मनुष्य का जीवन मनोरम श्रीर काम्य है)। हिरखयवती नदी के किनारे एक शालवृष्णों का कुंज है, जहाँ दो वृष्णों के बीच में बुद्ध ने अपने लिए एक श्रीया बनाई। उसका शिष्य श्रानन्द बहुत श्रिक श्रोक करने लगा। उसे सांत्वना देते हुए बुद्ध ने कहा—"श्रानन्द, रोश्रो मत, शोक मत करो। मनुष्य को जो भी प्रिय वस्तुएँ हैं, उनसे विदा होना ही पड़ता है। यह कैसे हो सकता है कि जिसका जन्म हुआ है, जो श्रस्थिरता का विषय है, वह समाप्त न हो। यह हो सकता है कि तुम सोच रहे होगे—"श्रव हमारा कोई गुरु न रहा।" ऐसा न सोचो, श्रो श्रानन्द, जो सद्धमें के उपदेश मैंने तुम्हें दिये हैं, वे ही तुम्हारे गुरु हैं।" उसने दुबारा कहा—

हंद दानी भिक्खवे आमन्तयामि वो वयधम्मा संखारा, अप्पमादेन सम्पादेथ' ति

(इसिलए, मैं तुम्हें कहता हूँ, यो भिक्खुयो! सब वस्तुएँ नाशधर्मी है, इसिलए अप्रमादयुक्त होकर अपना निर्वाण स्वयम् प्राप्त करो।)

बुद के ये अन्तिम शब्द थे। उसकी आत्मा रहस्यमयी निमग्नता की गहराई में हुव गई और जब वह उस अवस्था तक पहुँच गया जहाँ सब विचार, सब अनुबीध विजीन हो जाता है, जब व्यक्ति की चेतना समाप्त हो जाती है, तब उसे परिनिर्वाग प्राप्त हुआ।

बुद्ध के जीवन में दो पच हैं: वैयक्तिक और सामाजिक। जो सुपरिचित बुद्ध-मितमा है वह एक तपस्यारत, एकाम और अन्तर्मु ख साधु की, योगी की, प्रतिमा है, जो कि भ्रान्तरिक समाधि के भ्रानन्द में लीन है। यही परम्परा थेरवाद बौद्ध-धर्म और भ्रशोक के धर्म-प्रचारकों से सम्बद्ध है। उनके लिए बुद्ध एक मनुष्य है, देवता नहीं, एक गुरु है उद्धारकर्त्ता नहीं। बुद्ध के जीवन का दूसरा पहलू भी है, जंहाँ कि वह मनुष्यमात्र के दुःख से पीड़ित जीवन में प्रवेश करना, उनके कष्टों का निदान करना और 'महुजनहिताय' अपना सन्देश प्रस्त करना बाहता है। मानवमात्र के प्रति कक्या पर आश्रित एक दूसरी परम्परा उत्तर मारत में कुषायों (७० से ४८० ईस्वी) और गुप्त-वंश (३२०-६४० ईस्वी) के काल में फूली-फली। उसने मुक्ति का आदर्श, श्रद्धा का अनुशासन और विश्व-सेवा का मार्ग सब के लिए विकसित किया। पहली परम्परा श्रीलंका, वर्मा श्रीर थाई देश में प्रचलित हुई श्रीर दूसरी नेपाल, तिब्बस, कोरिया, चीन श्रीर जापान में।

बौद्ध-धर्म के सब रूप इस बात पर सहमत हैं कि बुद्ध ही संस्थापक था, उसने विचार-संघर्ष किया और जब वह बोधिवृद्ध के नीचे बैठा था तब उसे सम्बोधि-ग्राप्ति हुई, और उसने इस दुःखमय जगत से परे का अमर मार्ग दिखाया। जो इस सुक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे ही उस परम-सम्बोधि को प्राप्त कर सकते हैं। यह सारो बात का मूल है, यही बौद्ध-मत के दृष्टिकोण और ध्रिभिन्दंजना की विविध विभिन्नताओं में अन्तनिंहित मौलिक एकता है। बौद्ध-धर्म भारत से बाहर दुनिया के और हिस्सों में जैसे जैसे फैला, ये विभिन्नताएँ बढ़ती गईं।

सभी धर्मों का सार है मानव-स्वभाव में परिवर्तन । हिन्दू श्रीर बौद्ध-धर्मों का मुख्य सिद्धान्त है "द्वितीय जन्म"। मनुष्य इकाई नहीं है, परन्तु श्रनेकता का युंज है। वह सुषुप्त है, वह स्वयंचालित है। वह भीतर से असंतुलित है। उसे जागना चाहिए, एक होना चाहिए, घ्रपने घ्राप से संश्लिष्ट ग्रीर मुक्त होना चाहिए। यूनानी रहस्यवादियों ने हमारे स्वभाव में इस परिवर्तन को ध्वनित किया था। मनुष्य की करपना एक बीज से की जाती है जो कि बीज के नाते मर जाएगा, परन्तु बीज से भिन्न पौधे के रूप में जो पुनर्जीवित होगा। गेहूँ की दो ही सम्भावनाएँ हैं: या बो वह पिसकर भाटा वन जाए श्रीर रोटी का रूप बो बी या उसे फिर से वो दिया जाए कि जिस से श्रंकुरित होकर वह फिर पौधा वन जाए, और एक के सौ दाने पैदा हों । सेंट पाल ने "ईसा के पुनरुत्थान" के वर्णन में इस कल्पना का प्रयोग किया है, "श्रो मूर्ख, जो तुम बोते हो, वह मरे बिना फिर से नहीं श्रंकुराता।" "जो एक प्राकृतिक वस्तु के रूप में बोया या गाड़ा जाता है, वह एक आध्यात्मिक वस्तु के रूप में जाग उठता है।" जो परिवर्तन है, वह केवल वस्तुगत रूपांतर है। मनुष्य सम्पूर्ण अन्तिम सत्ता नहीं है। वह ऐसी सत्ता है जो अपने आपको बदल सकती है, जो पुनः जन्म से सकती है। यह परिवर्तन घटित करना, पुनः जन्म लेने के लिए, जागरित होने के लिए यस्न करना बौद्ध-धर्म की भाँति सभी धर्मों का ध्येय है।

हमारा काल के अधीन होना, संसार के बन्धन में रहना, अविद्या के कारण है, अचेतनता के कारण है, जिससे तृष्णा, वंचना, आसव पैदा होते हैं। अज्ञान और आसक्ति इंद्रियानुभव के जीवन का सार है। अविद्या से हमें विद्या-बोधि और प्रकाश की ओर उठना है। जब हमें "विषस्सना" होगी, स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होगी, तब हमें समता या अलगढ शांति मिलेगी। इन सब बातों में, बुद्ध ने वास्तविक ज्ञान पर आधारित निश्चिति विषयक वैदिक कसौटी को अपनाया है, और यह वास्तविक ज्ञान, प्रत्यच अनुभव, निश्चिति विषयक प्रदेयच बौद्धिक अन्तःप्रेरणा द्वारा प्राप्त होता है : वत्था-भूता-ज्ञान-द्रस्सना।

बुद्ध यह नहीं समस्ता था कि वह एक नया धर्म घोषित कर रहा है। वह जन्म, विकास और मृत्यु के समय हिन्दू था। वह भारतीय-आर्य सम्यता के पुराने आदरों को एक नई अर्थ-महत्ता के साथ उपस्थित कर रहा था: "अतः, भिन्खुओ, मैंने एक प्राचीन राह देखी है, एक ऐसा प्रचीन मार्ग जो कि पुरातन काल के 'पूर्य-जागिरतों द्वारा अपनाया गया था''' उसी मार्ग पर मैं चला और उस पर चलते हुए मुक्ते कई तत्त्वों का रहस्य मिला। वही मैंने भिन्नुओं, भिन्नुखियों, नर-नारियों, और दूसरे सर्वसाधारण अनुयायियों को बताया। अतः, आवुसों, इसी प्रकार यह ब्रह्म-चिंतन, ब्रह्मचर्य जो कि इतना फूला-फला और सब देशों में सब को सुपरिचित हुआ, लोकप्रिय बना, संचेप में, देवताओं और मनुष्यों के लिए अच्छी तरह प्रकट किया गया।"

धार्मिक भारत की टोह अनुजनीय सुरचा, अभय, मोच, निर्वाण के जिए रही है। मनुष्य के जिए यह स्वाभाविक है कि वह अपने आप को पार्थिव वस्तुओं से ऊपर उठाने का यत्न करे, इंद्रियसंवेदना के जगत से बाहर जाए कि जिससे जरा-मरण और स्थूज ऐहिकता के बन्धनों से आत्मा की मुक्ति हो, बाह्य अन्धकार को तोड़कर वह प्रकाश और चिन्मयता के जगत में प्रवेश करे। बुद्ध ज्ञान अथवा बोध के परम प्रकाश द्वारा एक नये आध्यात्मिक अस्तित्व की प्राप्ति का आदर्श चाहता है: ''परन्तु में मानता हूँ कि मनुष्य का सबसे ऊँचा आदर्श वह स्थिति है, जिसमें न तो बुढ़ापा है, न भय, न रोग, न जन्म, न मृत्यु, न चिंताएँ हैं और जिंसमें कोई पुनः पुनः किया न हो।''

परे तु यस्मिन् न जरार्न भीर्नरुङ् न जन्म नैवोपरमो न चाधयः तमेव मन्ये पुरुषार्थमुत्तमं न विद्यते यत्र पुनः पुनः क्रिया।

बुद्ध ऐसा श्राध्यात्मिक श्रनुभव चाहते थे, जिसमें सारी स्वार्थ-भावना नष्ट हो जाए श्रीर उसके साथ ही साथ भय श्रीर वासना भी। वह परम श्रान्तरिक



१. संयुत्त निकाय।

२. अश्वधोष : बुद्धचस्ति, ११, ४६ ।

शांति की मनोदशा है। जिसके साथ ही यह निष्ठा भी है कि आध्यात्मिक स्वतन्त्रता पा ली गई है, एक ऐसी दशा जिसे शब्दों द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता। केवल वही उसे जान सकता है, जिसने उसका अनुभव किया हो। वह अवस्था स्वर्ग का वह जीवन नहीं है जहाँ कि देवता बसते हैं : "यदि दूसरे मतवादों के यती या साधु तुमसे कहें कि दूसरे स्वर्गीय जगत में जाने के लिए विरक्त गौतम के कहने पर यह तुम साधु-जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो तुम्हें शर्म श्रीर क्रोध श्राना चाहिए।" जिस प्रकार उपनिषद् ब्रह्म लोक के जीवन से मोच को भिन्न मानती हैं, बुद्ध भी निर्देश करते हैं कि देवता प्रकट जगत में होते हैं और इसलिए उन्हें परम निरपेच नहीं कहना चाहिए। श्रस्तित्व श्रीर श्रनस्तित्त्व दोनों सापेच हैं। जो वस्तुतः निरपेच है वह अस्तित्व तथा अनस्तित्व दोनों से परे है। मुक्त बुद्ध की श्रवस्था ब्रह्म से भी ऊँची है। वह श्रदृश्य, परम कांतिमान श्रीर शाश्वत है। देवताश्री से भी ऊँचा एक तत्व है, जो परमोच है। यह परम तत्त्व उदान में प्रजात, अभूत, अकत, असंखत कहा गया है। यह उपनिषदों का ब्रह्म है, जिसे 'न इति', 'न इति' कहा गया है। बुद्ध निज को ब्रह्मभूत कहता है। बुद्ध ने परम यथार्थ के बारे में चरम दृष्टिकोण अपनाया, परन्तु ईश्वरवादी दृष्टिकोण नहीं। उसने अनुभव किया कि कई लोग यह विश्वास रखकर कि ईश्वर तो सब कुछ हमारे लिए करेगा ही, कर्म से बचते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि आध्यात्मिक उपलब्धि एक आन्तरिक विकास है। जब सुशिचित लोग अनिर्वचनीय के विषय में न्यर्थ के अनुमानों में निमग्न थे, अशिचित लोग भगवान को ऐसी शक्ति समझते थे जिस जाद-टोने या मृतसिद्धि से वश में किया जा सकता है। यदि भगवान किसी न किसी तरह हमें चमा कर ही देते हैं, फिर हम चाहे कैसे भी जिएँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वसाधारण धर्माचार के इस अज्ञान भौर अन्धविरवास, इस भय और आतंक के विरुद्ध बुद्ध ने विद्रोह किया। साथ ही, ईश्वरवादी विचारों से सामान्यतः मनुष्य का मन तथा हृदय श्रसिहण्युता से भर जाता है। इस तरह की सैद्धान्तिक रूढ़िवादिता और कट्टरपन ने दुनिया में दुःस, श्रन्याय, संवर्ष, अपराध और घृखा ही फैलाई है।

दुनिया को संसार यानी एक अनन्त प्रवाह मानना, जहाँ कि कर्म का नियम जागू है, सभी भारतीय धर्मों में एक-सा है, चाहे वह हिन्दू, जैन, बौद्ध या सिख हों। कुछ भी स्थिर नहीं है, देवी-देवता तक भी नहीं। मृत्यु भी स्थायी नहीं है, क्योंकि वह नये जीवन को कवित्तत करेगी। एक ही जीवन में ब्यक्ति का आचूरण — उसकी अनन्तकालीन नियति निर्णीत नहीं कर सकता। बुद्ध नियतिवाद नहीं मानता। वह यह नहीं कहता कि मनुष्य का अपने भविष्यत् पर कोई अधिकार नहीं। वह अपना भविष्य निर्णीत कर सकता है, अर्हत् बन सकता है, निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बुद्ध कठोर जीवन का पक्का प्रचारक था। हमारा आदर्श है काल पर विजय प्राप्त करना, संसार-सागर को पार करना और यह कार्य उस नैतिक मार्ग पर चलने से हो सकता है जिससे प्रकाश प्राप्त होता है।

बुद्ध एक अपरिवर्तनीय आत्मन् की सत्ता को नहीं मानता, न्योंकि आत्मन् ऐसी चीज़ है जो कि अच्छे विचारों और कर्मों से बनाई जा सकती है फिर भी उसे आत्मन को मानकर ही चलना पड़ता है। जब कि कर्म, वस्तु जगत, श्रस्तित्व जगत श्रीर कालसापेच जगत से सम्बद्ध है, निर्वाण श्रात्म की, श्रन्तर्तम की मुक्ति का रूप प्रहण करता है। इस श्रपने श्रस्तित्व की सीमाश्रों से बाहर, श्रलग, स्थित हो सकते हैं। हमें उस शून्य का, जगत की श्रसारता का श्रनुभव होता है, तभी हम उससे परे जा सकेंगे। बस्तुनिष्ठ अस्तित्व से बाहर स्थित होने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रकार की सुली पर चढ़ने, पीड़ादायक सर्वनाश तथा परिवर्तन श्रीर मृत्यु के नियमों से चालित समस्त इंद्रियसंवेद्य श्रस्तित्व की कटु शून्यता का अनुभव होना : मरणान्तम् हि जीवितम् । हम घोर निराशा की गहराई से पुकारते हैं : मृत्योर्मामृतंगमय । इस मृत्यु के शरीर से मुक्ते कीन बचायेगा ? यदि मृत्यु सब कुछ नहीं है, यदि शून्यता सब कुछ नहीं है, तो मृत्यु के बाद कुछ है जो जीविल रहता है, यद्यपि वह वर्णनातीत है। यह 'श्रात्मनु' निरपेच है तथा शरीर, संवेदना, इंद्रियबोध, संस्कार, विचार इत्यादि सब श्रस्थिर, परिवर्तनीय श्रीर तत्त्वहीन चीज़ों से परे हैं। जब ब्यक्ति यह जान जाता है कि जो कब श्रस्थिर है वह दुखद है, तब वह उससे विरक्त हो जाता है श्रीर मुक्त हो जाता है। इससे पहले यह अनिवार्य है कि 'आत्मन्' की कोई उच्चतर चेतना या ऐसी ही कोई श्रनुभृति हो: "श्रत्तेन वा श्रत्तनीयेन" । यह श्रात्मन् ही श्रादिम मौतिक 'स्व' है, जो निरपेच है, जिसका ज्ञान हमें बन्धन-मुक्ति और शक्ति देता है। यह 'स्व' न तो शरीर है, न संवेदना, न चेतना इत्यादि । परन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि आत्म-तत्त्व है ही नहीं। 'आत्मन्' या 'स्व' का एक भाव-तत्व ग्रहंकार ही नहीं है, यद्यपि यही एक तत्त्व है जो बाह्य रूप से जाना जा सकता है। हमारे आत्म का एक दूसरा पहलू है, जो हमें निर्वाण-प्राप्ति में सहायक होता है। बुद्ध जब हमें परिश्रमशील होने को कहता है, निर्वाण के निमित्त प्रयत्न करने के लिए कहता है, त्व वह उस आन्तरिक तत्त्व की ओर निर्देश कर रहा है, जो घटनाओं के प्रवाह



१. मिन्द्रिय-निकाय, २६।

में बह नहीं जाता, जो नाह्य परिस्थितियों द्वारा संचाजित नहीं होता, जो समाज के प्राक्रमण से अपने प्रापको बचाता है, जो मानवी मतवादों के श्रागे अपने आपको सुका नहीं देता, परन्तु अपने अधिकारों को बड़ी सावधानी से सुरचित रखता है। जो सम्बोधिपाप्त है वह मुक्त है, वह सारे बन्धन तोड़ चुका है। विरक्त वह हैं जिसने अपने ऊपर संयम पाप्त किया है, "जिसका अपने हृदय पर अधिकार है, और जो स्वयं अपने हृद्य के अधिकार में नहीं है।" अबुद ने जब निर्वाण प्राप्त किया तो वह अनस्तित्व में विलीन नहीं हो गया। वह नष्ट नहीं हुआ, उसकी वासनाएँ और इच्डाएँ नष्ट हुई । श्रव वह उन गलत धारणाश्रों श्रीर स्वार्थी इच्छाश्रों से परिचालित नहीं होगा, जो सामान्यतः व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। बुद्ध श्रपने श्रापको उन गुणों से मुक्त अनुभव करता है जो किसी ब्यक्ति को पराधीन बनाते हैं। वह द्वन्द्वों की दुनिया से दूर हो गया है। "जो विचार वह चाहता है, वही विचार वह मन में बायेगा, जो भी विचार वह नहीं चाहता है, वह मन में नहीं बायेगा।" वुद्ध ने हमें सिखाया कि कैसे प्रज्ञा का श्रनुसरण श्रीर करुणा का पालन किया जाए। हम जो मत मानते हैं, जो बिल्ले चिपका लेते हैं या जो नारे लगाते हैं, उनसे हमारा निर्णय नहीं होगा, परन्तु हमारे त्याग के कार्य से श्रीर आतृ-भाव से इम जाने जाएँगे। मनुष्य निर्वल है, जरा, रोग श्रीर मृत्यु का शिकार है। अपने अज्ञान और अहं कार में वह रोगियों, बृद्धों और मृतकों से वृगा करता है। यदि कोई ब्यक्ति किसी भी रोगी, बृद्ध या मृत ब्यक्तिको तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, तो वह अपने प्रति अन्याय करता है । हमें लैंगड़ाने वाले या ठोकर खाकर सड़क पर चलने वाले के दोष नहीं देखने चाहिएँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसने कौन-से जूते पहने हैं या कौन-से बोम उसने उठाये हैं। 3 यदि हम यह जान जाएँ कि दुःख का कारण क्या है, को हम सब दुखियारों के भाई बन जाएँगे।

योद-धर्म कोई नया या स्वतन्त्र धर्म बन कर शुरू नहीं हुआ। वह एक अधिक पुराने हिन्दू धर्म की ही शाखा था, उसे कदाचित हिन्दू धर्म से टूरी हुई या एक विद्रोही विचारधारा ही समस्तना चाहिए। जिस धर्म को धरोहर के रूप में उसने पाया उसके अध्यात्म और शीखाचार की मौजिक बातों को मानते हुए, बुद्ध ने उस समय प्रचित्तत कई आचारों का विरोध किया। वैदिक कर्मकायड को वह नहीं मानता था।

रे. बद्राचंतुलसौकाष्ठं, त्रिपुंड्ं भस्मधारणं यात्रा स्तानानि होमारच जपाः वा देवदर्शनं न पते पुनन्ति मनुजं यथा भूतहिते रतिः ।



१ मजिमम-निकाय, ३२। २. श्रंगुत्तर ४, ३४, मजिमम, २०।

जब उसे कहा गया कि वह कुछ श्राचार माने, तो उसने कहा, "श्रीर श्राप कहते हो कि धर्म के नाम पर में श्रपने परिवार में प्रचलित वे यज्ञ-यागादि वतोत्सव करूँ जिनसे इच्छित फल प्राप्त होता है, तो मेरा कथन है कि मैं इन बज्ञों को नहीं मानता, क्योंकि मैं उस तरह के सुख की बिल्कुल परवाह नहीं करता जो दूसरे को दुःख देकर मिलता हो।"

यह सच है कि उपनिषदों में जिस आध्यात्मिक धर्म का प्रतिपादन किया गया है उसकी धपेका यज्ञ-यागादि सम्बन्धी कर्मकाण्ड को कम महत्त्व दिया गया है, परन्तु उपनिषदों ने उस तरह से उसका विरोध नहीं किया जैसे बुद्धने किया । बुद्ध का प्रमुख उद्देश्य था धार्मिक आचारों में सुधार करना और मौलिक सिद्धान्तों की श्रोर लौटना । वे सब जो हिन्दू धर्म के मूल ढांचे को कायम रखना चाहते हैं श्रीर जो यह प्रयत्न करते हैं कि उसे जागृत सद्सद्विवेकबुद्धि की पुकार के श्रनुकृत बनाया जाए, वे धवतार माने जाते हैं । हिन्दुओं का यह एक सर्वमान्य विश्वास है कि परमेश्वर ने मानव-जाति के कल्याण के लिये विष्णु के रूप में विभिन्न रूप धारण किये । बुद्ध को इसीकिए अवतार माना गया कि उसने हिन्दुओं को रक्तमय वतोत्सवों से श्रीर मिथ्याचारों से मुक्त किया श्रीर उनके धर्म में जो बुराइयाँ धुस श्राई थी उन्हें दूर करके पवित्र बनाया । यह श्रवतार-सिद्धान्त हमारे धर्म का बार-बार सुधार करके हमारे पूर्वजों के धर्म को कायम रखने में सहायक होता है । पुराखों में बुद्ध को विष्णु का नवम श्रवतार माना गया है ।

जयदेव की गीतगोविंद वाली श्रष्टपदी में विभिन्न श्रवतारों का उल्बेख है श्रीर उसमें बुद्ध को विष्णु का श्रवतार कहा गया है, श्रीर उसका बंद कारण बताया गया है कि "श्रुतियों ने जिस यज्ञविधि को बताया, जिसमें पशुघात होता या, श्रो सदय-हृदय! तुमने उसकी निन्दा की। श्रो वेशव, जो तुम श्रव बुद्ध के रूप में श्रवतिरत हुए, तुम्हारी जय हो।"

निदिस यज्ञविधेर घहह श्रुतिजातम् सदय-हृदय, दर्शित पश्चघातम् केशव-धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे !

भाष्यकार ने लिखा है :

<sup>%</sup> बुद्धचरित, ११,६४। यदास्य चापिष्टफलां कुंलोचितं कुरुश्व धर्माय मस्त्रक्रियाम् इति नमो मस्त्रेभ्यो न हि कामये सुस्तं परस्य दुक्ख-क्रियया यदिष्यते।।

"यज्ञस्य-विधान-बोधकं वेद समृहं निन्दिस, न तु सर्वम् इति अर्थः" (ब्रस् सारी श्रुति की निन्दा नहीं करता, परन्तु देवल यज्ञ वाले भाग की ही बुराई करता है।)

जयदेव श्रगते पद में दशावतारों का संचित्र वृत्तान्त देता है :

"जिसने वेदों का उद्धार किया, जगत को श्रपनी पीठ पर धारण किया, पृथ्वी को ऊपर उठा जिया, दैत्यों का विदारण किया, राचसों को नष्ट किया, बजी को नीचे दवाया, चित्रयों की शक्ति को तीड़ा, रावण को जीता, हज चलाया, करुणा को फैलाया, म्लेच्छों पर भी जो हावी हो गया, श्रो ऐसे. दशावतार धारण करने वाले कुछ्ण ! तुम्हें प्रणाम है !"

वेदं उद्धरते. जगन् निवहते, भूगोलमुद्धिन्नते, देत्यं दारयते, वर्लि चलयते, चत्र चयम् कुर्वते, पौलस्त्यं जयते, हलं कलयते, कारूपयमातन्वते, क्लेच्छं मूर्च्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यम् नमः, कारूपयं कुनामातन्वते बुद्ध-रूपेण विस्तारयते।

बुद्ध ने हिन्दुओं के सांस्कृतिक दाय का उपयोग धर्म के कुछ श्राचारों को शुद्ध करने के जिए किया। वह नष्ट करने के जिए नहीं, परन्तु श्रपूर्ण को पूर्ण बनाने के जिए पृथ्वी पर श्राया। बुद्ध हमारे जिए, इस देश में, हमारी धार्मिक परम्परा का एक श्रजीकिक प्रतिनिधि है। उसने भारत-भूमि पर श्रपने श्रमिट पद-चिन्ह छोड़े। इस देश की श्रपनी सारी श्रादतों श्रीर रूढ़ियों के बावजूद देश की श्रातमा पर बुद्ध की छाप है। दुनिया के दूसरे देशों में उनकी श्रपनी-श्रपनी परम्पराश्रों के श्रात्मा पर बुद्ध के उपदेश ने निश्चित रूप धारण किए। परन्तु यहाँ बुद्ध के श्रपने घर में उसकी शिखा हमारी संस्कृति में समाविष्ट हो गई श्रीर उसका श्रावश्यक श्रंग बन गई। बुद्ध द्वारा ब्राह्मण श्रीर श्रमण एक से माने गये, श्रीर यह दोनों परम्पराएँ धीरे-धीरे घुज-मिल गई। यह कहा जा सकता है कि बुद्ध ही श्राधुनिक हिन्दुत्व का निर्माता है।

कभी-कभी, श्रनन्त बार श्रॅंधेरे में टटोजने पर मानव-जाति श्रपना निर्माण करती है, श्रपने श्रस्तित्व की सार्थकता को एक महान चरित्र के रूप में प्राप्त करती है, श्रीर फिर धीरे-धीरे विजयन की प्रक्रिया में खो जाती है। बुद्ध चाहता था कि एक नये प्रकार का स्वतन्त्र मनुष्य विकसित हो, जो सब पूर्व-मान्यताश्रों से स्वतन्त्र हो, जो श्रपना भविष्य स्वयम् बनाये, जो श्रपना दीपक स्वयम् बने (श्रचदीप)। उसका बाद मानव-जाति श्रीर राष्ट्रीय सीमाश्रों से परे था। श्राज दुनिया के सभी

मामलों में जो श्रव्यवस्था जान पदती है, वह मनुष्यों की श्राह्मा के भीतर की श्रव्यवस्था व्यक्त करती है। इतिहास का विषय श्रव न यूरोप है न एशिया, न पूर्व है न पश्चिम, परन्तु उसका विषय सभी देशों भीर काल-खरडों की मानवता है। राजनैतिक विभाजन श्रीर विभिन्नताश्रों के होने पर भी दुनिया एक है, इस बात को हम चाहे पसन्द करें या न करें। सब के भाग्य सबसे गुँथे हुए हैं। परन्तु हम एक प्रकार की श्रात्मिक थकान, वैयक्तिक श्रीर सामूहिक श्रहंभाव की वृद्धि से पीड़ित हैं। इसी कारण विश्व-समाज के श्रादर्श की पूर्ति कठिन जान पहती है। श्राज हमें विश्व के विषय में उस श्राध्यात्मिक इध्टिकोण की श्रावश्यकता है जिसे यह देश श्रपनी सारी ग़लतियों श्रीर मूर्जवाश्रों के बावजूद, निरन्तर मानवा रहा है, श्रीर जो मनुष्य-जीवन के दुर्वाजों श्रीर खिड़कियों को तोड़कर फिर से उसके जीवन में प्रवाहित हो सकता है। हमें आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के खोये हुए आदर्श को पुनः प्राप्त करना है : आत्मजाभाग्न परम विद्यते । यदि हमें शांति प्राप्त करनी है तो हमें वह आंतरिक सामंजस्य रखना ज़रूरी है, वह श्रात्मिक संतुलन, जो शांति के लिए श्रावश्यक है। हमें अपने आप को बचाना है चाहे और सब कुछ भले ही नष्ट हो जाये। जो धारमा स्वतन्त्र है, वह अपने प्रेम पर कोई बन्धन नहीं लगाती, वह मानवमात्र में एक देवी स्फुलिंग देखती है, श्रीर मानव-जाति के कल्याण के लिए श्रात्मापंश तक करने को प्रस्तुत रहती है। वह पापाचरण को छोड़ अन्य सब प्रकार के भय छोड़ देती है। वह काल ग्रीर मरण के बन्धनों को लांघ जाती है ग्रीर अनन्त जीवन में श्रविनाशी शक्ति पाती है।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन



# बौद्ध-धर्म का आरम्भ तथा बुद्ध चरित

व दिक यज्ञ-प्रधान धर्म प्राचीन भारत में आयों के मन पर हावी था। धीरे-धीरे वह स्वयं इतना कर्म-कांडमय बन गया कि उसका विरोध शुरू हो गया। मुग्डको-पनिषद् में कहा गया है कि यज्ञ भव-सागर से परलोक में ले जाने वाली नौका तो है, परन्तु वह डगमागाती हुई श्रोर विना भरोसे की नौंका है। श्र श्रन्यत्र यह भी कहा गया है कि यज्ञ से मिलने वाला पुराय श्रव्यजीवी है। भारतीय तत्वज्ञान का श्रारम्भ, नासदीय सुक्त पर जो स्वतन्त्र भाष्य रचे गये, उनसे होता है। यज्ञ-याग की विधियों हटकर चिन्तकों का मन श्रन्य विषयों की श्रोर लगा। धीरे-धीरे श्राश्रम-व्यवस्था यानी वानप्रस्य और संन्यास धर्म की श्रोर इमारे तत्वचिन्तक मुके। यह मार्ग केवज ब्राह्मणों के लिए ही नहीं था। जनक जैसे चत्रिय भी विदेह बन सकते थे। श्रार्य विरक्तों के अतिरिक्त अनार्य साधु या वैरागी अवश्य रहे होंगे, जिनके उल्लेख नहीं मिलते । उदाहरणार्थं, मक्खली गोसाल ऐसे अनार्थं विचारों का प्रतिनिधि था। अनार्य साहित्य में अमरा शब्द बार-बार आता है । निगंठ (जैन) और आजीव (ब्राजीविक) जैसे पाँच श्रमण गिनाये गये हैं। वैदिक विष्णु-स्क में दूसरे लीक की और यम-सुक्त में मरखोपरान्त इस लोक में लौट आने की कल्पनाओं के बीज हैं। उपनिषदों में बार-बार इस लोक की दुःखमयता श्रीर श्रमर जीवन की शाश्वत टोह के उल्लेख मिलते हैं।

बुद्ध की प्रतीत्यसमुत्पाद वाली कारण-सरिशा, सम्भवतः इन सुत्रों से निकली हो। माध्यमिक बौद्धों का ''चतुष्कोटि विनिमु'क'' वाला भाव मांद्वक्योपनिषद् के श्रन्तिम श्रमुवाक् में ज्यों का त्यों मिलता है। अशेल्डेनवर्ग ने श्रपने जर्मन प्रन्थ

२. नान्तः प्रज्ञाम् न बहिः प्रज्ञाम् उसयतः प्रज्ञाम् · · · · नाप्रज्ञास



१. प्लवा हा ते अदृढ़ा यज्ञरूपाः (मुग्डक १,२,७)

२. ऋग्बेद, दशम मराडल, १२६

"फिलासकी डेर उपनिषदेन उंड आन्फाउङ्गे डेर बुद्धिस्मस" में इसका विवेचन किया है।

बुद्धपूर्व साहित्य में अनात्मवाद का कोई संकेत नहीं मिलता। बृहदारययक उपनिषद् में कुछ अस्पष्ट संकेत हैं- 'मृत्यु के पश्चात संज्ञा नहीं रहती' इत्यादि । परन्तु बौद्धों का 'श्रनत्ता' का सिद्धान्त इससे नहीं निकला । जीवन की चर्मामंगुरता या पाँच तत्वों का मृत्यु से पाँच तत्वों में मिल जाना, यह एक सामान्य बात हुई। अवैदिक विरक्ति-प्रधान पंथों के बारे में, सूयगद् (श्वेताम्बर जैनियों के प्राकृत धर्मग्रन्थ का द्सरा भाग) या पालि दीर्घ-निकाय के सामञ्रफल सुत्त आदि से कुछ सूचना मिलती है। गिलगित में प्राप्त दीर्घ-निकाय की संस्कृत की इस्तलिखित पोथी से भी इस सूचना की पुष्टि होती है। इन जैन-बौद्ध प्राचीन सूत्रों से अनात्मवाद के मूल का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। ब्राह्मणों में जिन्हें परिवाजक कहा गया, उन्हें ही मस्करिन, (मस्कर नामक बाँस का डंडा साथ में रखने वाले) तापस श्रीर मुख्डक कहा गया है। ये स्थान-स्थान पर नित्य विचरण करने वाले साधु थे। एक उपनिषद् का ही नाम मुगडक पर रखा गया। सुत्तनिपात से पता चलता है कि सिर मुँडाना वैदिक श्रीर श्रवैदिक दोनों पंथों में सामान्य प्रथा थी। कुछ संन्यासी वस्त्रों से श्रपने पंथ का नाम रखते थे, यथा श्वेताम्बर श्रथवा नेरूय या दिगम्बर । कपड़े जिस चीज़ के बनतेथे, उससे भी पंथों के नाम रखे जाते थे, यथा केशकम्बल्जिन। इन अवैदिक सिद्धान्तों की छानबीन करने पर पता चलता है कि जैन सूत्रों में ऐसे ३६३ पंथ श्रीर बौद्ध सूत्रों में ६२ या ६३ पंथ गिनाये गये हैं। महावीर क्रियावादी कहे गये हैं और श्रजित-केशकम्बलिन श्रक्रियावादी । श्रक्रियावादी चार्वाकपंथी या लोकायतिक थे। अज्ञानवाद के आचार्य संजय बेलिहिपुत्त थे। इन्हें ही बौद्धों ने विचेपवादिन्, या किसी भी सिद्धान्त को न मानने वाला कहा है। बौद्ध सुत्रों में विनयवाद को सिलब्बत परामास या शरीर-पीड़न से मुक्तिमानने वाला कहा गया है। इस प्रकार के अतिवादों से कुछ नहीं होता, ऐसा भी बौद्ध मानते हैं। संजय ने बौद्ध तकों का उत्तर नहीं दिया । जैनियों ने अनेकान्त के रूप में उसमें से मार्ग निकाला ।

बौद्ध साहित्य में बुद्ध के समसामयिक ६ वरिष्ठ गुरुखों का बार-बार उल्लेख किया गया है। खजातशञ्जुको ऐसे कई गुरु मिले थे। इनमें पहले थे निगंठ नातपुत्त। ये महावीर से भिन्न थे। पार्श्वनाथ महावीर से २४० वर्ष पहले हुए। पार्श्वनाथ ने चार नैतिक सूत्र निमित किए थे, महावीर ने चौथे सूत्र अपरिम्रह के दो हिस्से करके पाँच सूत्र बनाये। पार्श्वनाथ के चेले 'अचेलक' या नग्न थे। महावीर के शिष्यों ने वस्त्र पहने। यही दोनों में प्रधान अन्तर है। उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार आवस्ती में पार्श्वनाथ

सौर महावीर के शिष्य एकत्रित हुए। बाद में जैनियों ने पार्श्वनाथ से पहले २२ और तीर्थंकर दिखला कर इस एकता को सिद्ध किया। परन्तु पी० एल० वैद्य के अनुसार पार्श्वनाथ और महावीर ने दो विभिन्न कालखरडों में स्वतन्त्र रूप से अपने दर्शन निकाय आरम्भ किये, जिनकी भित्ति एक-सी थी। निगंठ नाथपुत्त के जो चार संयम 'सामब फल सुत्त' में बताये गये हैं वे 'उदंबरिक सीहनाद सुत्त' में बताये संयमों से भिन्न हैं। पर दोनों ही पार्श्वनाथ के चार नीति-नियमों जैसे ही हैं। जैन-मत केवल नीति-नियमों का आचार-धर्म नहीं, परन्तु अनेकान्त और स्याद्वाद पर आधारित दर्शन भी है। अंगुत्तर-निकाय में और टीका निपात के चौहत्तरवें सुत्त में जैन-दर्शन के पाप-मोचन सिद्धान्त का मज़ाक उड़ाया गया है।

बुद्ध का दूसरा समकालीन था मन्सलि गोसाल । वह अचेलक या नम्न साधु था । वह पहले महावीर का शिष्य था और बाद में विरोधी होगया। उसने आजीवक पंथ चलाया। वाद के लेलक नंद वच्छ और किस संकिस नामक दो और पूर्व चितक मानते हैं। गोसाल का सिद्धान्त अब कोई नहीं मानता, परन्तु किसी ज़माने में उसका संसार-विसुद्धिमार्ग बहा लोकप्रिय था। वह एक प्रकार का जड़ नियतिवादी था। प्रत्येक व्यक्ति को संसार में निश्चित अविध के लिए दुःल भोगना हो पड़ता है, ऐसी उसकी मान्यता थी।

शेष चार चिन्तक जो बुद्ध के समकालीन कहे जाते हैं, उनका महावीर या गोसाल की भाँति प्रभाव नहीं रहा। पूर्ण कस्सप प्रक्रियावादी थे। वे किसी भी कम में पुण्य या पाप मानते ही नहीं थे। प्रजित-केशकम्बलिन भी एक प्रकार के भौतिकवादी थे, परलोक या मानवोपिर शक्तियों में उनका विश्वास नहीं था। पकुध कच्चायन, जो शायद प्रश्नोपनिषद् में उविलाखित ककुद कात्यायन हों, ग्रीर जिनका उव्लेख श्वेताम्बर प्रन्थ में है, प्रशाशवतवादी थे। उनके अनुसार सात ऐसे तत्व हैं जो सर्दा रहते हैं, मिटाये नहीं जा सकते। शेष सब प्रनित्य हैं। चौथे चितक संजय बेलुहिपुत्त थे। प्रजातशत्रु कहते हैं कि जितने गुरु उन्हें मिले उन सब में सबसे मूर्ल थे ही थे। वे विचेपवादी थे। वे किसी भी प्रश्न का निश्चयात्मक उत्तर नहीं देते थे। दस प्रश्न ऐसे हैं जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता, न दिया जाता है, संजय ने उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, भीर बौद्ध-मत में भी उन प्रश्नों को अनुत्तरित ही रहने दिया है।

बुद्ध के पूर्वकालीन और समकालीन इन छः मत-मतान्तरों पर विचार करने से यह सहज स्पष्ट हो जायगा कि बुद्ध ने नया मत क्यों चलाया और वह इतना लोकप्रिय क्यों हुआ ?  पकुध कच्चायन और श्रजित देशकम्बलिन "सब्बम् श्रत्यि, सम्बम् नात्थि," मानते थे । इन्हें ही शाश्वतवाद श्रीर उच्छेदवाद कहते हैं ।

२. गोसाल का विश्वास यह था कि वस्तुजात का रूप पूर्वनिश्चित है और उसका कोई मुल कारण नहीं : सब्यम् पुब्बेकृतहेतु श्रीर सब्बम् श्रहेतु-श्रपश्चया।

३. दूसरे चिंतकों का विचार था कि सुख-दुःख भ्रपने ही कमों का फल

है या फिर उसका कोई श्रीर कारण. है : सुखदुक्खम्-परकतम् ।

४. और एक विश्वास यह भी था कि जीवन का ध्येय है खात्रो, पीत्रो श्रीर खूब मौज उड़ाश्रो या फिर श्रात्म-पीड़न करो : कामेसु काम सुखिछकानुयोगो श्रीर अत्तिकत्तमथानुयोगो।

इस प्रकार उस समय की दार्शनिक स्थिति यह थी कि क्या महावीर और क्या बुद्ध दोनों को ही श्रतिवादी विचारकों से पाला पड़ा था। महावीर ने श्रनेकांतवाद श्रीर शून्यवाद से एक रास्ता निकाला, बुद्ध ने प्रतील्य-ससुत्पाद से। जबकि एक श्रीर महावीर श्रपने श्रत्तिकलमथ श्रथवा श्रात्म-पीइन के सिद्धान्त पर डटे रहे, कस्सप, श्रजित, गोसाल श्रीर संजय के विरुद्ध तब बुद्ध ने मिन्सम-पितपदा या मध्यमार्ग का उपदेश दिया।

बुद्ध-चरित

ईसापूर्व ६२३ में बुद्ध का जन्म हुआ। उसके पिता शुद्धोद्दन, कोशांख के अधीन सूर्यवंशी राजा जो शांक्य गयातंत्र के प्रमुख शांसक थे। उसकी माता महामाया किपलवस्तु से अपने मायके देवदृह जा रही थी जब लुम्बिनी वन में सुपुष्पित दो शांख वृद्धों के बीच में बुद्ध का जन्म हुआ। ढाई सौ वर्ष बाद अशों के ने बुद्ध के जन्म-स्थान पर जो स्मारक बनवाया वह आज भी इस घटना का साची है। असित नामक एक वृद्ध संन्यासी शुद्धोदन के महल में आये और उन्होंने नवजात शिशु को देखा। उसके सौभाग्यशांखी खच्यों को देखकर उन्होंने प्रसक्षता से कहा कि दुनिया में एक उद्धारक आ गया है। उनकी आँखों से आँस् कर पढ़े, क्योंकि अतिवृद्ध होने से वह इस बालक की उपलिब्धयाँ देखने जीवित नहीं रह सकेंगे। बालक का नाम गौतम रखा गया, जबकि उसे सिद्धार्थ कह कर पुकारा जाता था। शाक्य-जन बुद्ध का जन्मोत्सव मना रहे थे कि बुद्ध-जन्म के सात दिन बाद महामाया की सहत्यु हो गई। गौतम का पालन उसकी सौतेजी माँ और महामाया की बहिन सहाप्रजापित गौतमी ने किया। बचपन से ही गौतम एकांत प्रिय, गम्भीर और मननशीख थे। यह देखकर पिता ने उनके खिए तीन ऋतुओं में विज्ञास-योग्य तीन प्रासाद बनवा दिये, यशोधरा से उनका विवाह करा दिया। कई प्रकार के मृत्य संगीत के प्रासाद बनवा दिये, यशोधरा से उनका विवाह करा दिया। कई प्रकार के मृत्य संगीत के प्रासाद बनवा दिये, यशोधरा से उनका विवाह करा दिया। कई प्रकार के मृत्य संगीत के

प्रबन्ध करा दिये। परन्तु होनी कुछ और ही थी। कोमब-हृदय राजपुत्र ने एक जरा-जर्जर, एक रोग-जर्जर और एक मृत व्यक्ति को देखा, और बाद में एक विरक्त संन्यासी को भी देखा। उसके मन में दुःख का कारण जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। गौतम को यशोधरा से एक पुत्र भी हुआ। यह समाचार सुनकर गौतम ने कहा कि एक राहुल (बाधा) पैदा हुई है। शुद्धोदन ने सोचा कि चलो, इसका नाम राहुल ही रख दें। शायद इसी कारण संसार में बुद्ध का मन लगा रहेगा। परन्तु एक मध्यरात्रि को जब नर्तिकाएँ बुद्ध के मन को बहुलाने का यहन कर रहीं थीं, गौतम का मन उचाट हो गया। वह अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़कर, जिससे किसी को पता न चले ऐसे चुपचाप, बोड़े पर बैठकर जंगल की और चला गया। वहाँ उसने अपने राजसी परिधान छोड़ दिये, तलवार से अपने लम्बे बाल काट डाले और वह विरक्त बन गया।

सबसे पहले वह एक गुरु श्राडार कालाम के पास गया, फिर दूसरे गुरु उद्रक रामपुत्र के पास । उसने उनसे जो कुछ सीखना था, वह सीख लिया फिर भी उसकी सत्य-ज्ञान की प्यास अनवुक्ती रही । वह अन्त में बोधगया के पास एक सुरम्य प्रदेश में पहुँचा, जहाँ चारों श्रोर घने जंगल थे, रुपहली रेती के बीच से करने बहते थे। गौतम ने इस सामान्य विश्वास से कि शरीर-यातना से मन श्रधिक उदात्त बनता है, कई प्रकार की तपस्याएँ कीं। परन्तु उसने देख लिया कि इस मार्ग से कुछ नहीं मिलता। छः वर्ष तपश्चर्या करने पर, सब वह ३६ वर्ष का था, उसके मन में यह भाव जगा कि वह संबोधि प्राप्त करेगा । दोपहर की सुजाता ने उसे खीर दी। शाम को एक वास काटने वाले ने उसे सुखी वास की पुलियाँ सोने के लिए दीं। इन्हें शुभ शकुन मानकर एक पीपल के वृत्त के नीचे वह जमकर बैठ गया, यह निश्चय करके कि "चाहे मेरा चर्म, मेरी नाड़ियाँ और मेरी हड्डियाँ गल जायँ, मेरा रक्त सूख जाय, में इस सुद्रा से नहीं उट्टॅंगा, इसी श्रासन पर दह रहूँगा, जब तक कि सुक्ते पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो" (महानिद्देस, पृ० ४७६)। यह प्रतिज्ञा करने पर मार ने उसे उसने के लिए पहले मंभावात चलाए, प्रभंजन भेजे। परन्तु मार के ये अस्त्र बोधिसत्व तक न पहुँच सके, वे फूलों में परिणत हो गये। बोधिसत्व को स्वर्ग में पुनर्जन्म के प्रलोभन भी मार ने दिये। पर उनका कुछ भी प्रभाव न हुआ। मार ग्राखिर पराजित होकर चला गया, उसकी सेना सब दिशाओं में भाग गई। उसी रात को गीतम को कारण-चक्र का पता लगा। इसका विचार पहले किसी चिन्तक ने नहीं किया था। इस विचार से बोधिसत्व बुद बन गये। विनयपिटक के महावमा में (१,१,७) लिखा है कि "जब उस जिज्ञासु के लिए सब बातें स्पष्ट हो गईं, मार की सेनाओं को भगाकर, वह आकाश के सूर्य की भाँति प्रदीस हुआ।"

इस प्रकार चार सप्ताह उसने बोधियु के नीचे साधना में बिठाये। इसके बाद वह यात्रा पर निकला। राह में मार की लह कियों ने उसे घेर लिया और उसे लुमाने की बही कोशिश की। परन्तु भगवान बुद्ध दृष्टित्त रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयत्न उन पर प्रभाव डाल सकते हैं जिन्होंने अपने मन को वशीभूत नहीं किया है, परन्तु उनका बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता । बाद में बुद्ध को दो ज्यापारी मिले, जिनके नाम थे तपुस्स और मिल्लक। उन्होंने बुद्ध को जौ और मधु का खाख दिया। ये बुद्ध के पहले शिष्य वने। बुद्ध के मन में पहले यह शंका हुई कि लोभ और देष से भरी दुनिया में अपना यह सत्य मैं क्यों बताऊँ ? परन्तु बाद में उसे आत्म-विश्वास हुआ कि कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे ही जिनकी दृष्टि साफ होगी। वह इसी विचार से बनारस के पास ऋषिपत्तन (सारनाथ) में मृग-वन में पहुँचे, जहाँ उन्होंने धर्मचक्र-प्रवर्तन किया। यही मध्यम-मार्ग का पाँच शिष्यों को उपदेश कहा जाता है, और संघ की स्थापना इस प्रकार से हुई।

उरुवेता का कारयप एक अग्निपूजक जटाधारी ब्राह्मण् था जो बहा यज्ञ कर रहा था। बुद ने वहाँ एक लोकोत्तर चमस्कार दिखलाया। बुद की अनुमति के बिना ब्राह्मण् अग्नि प्रज्ञवित्त न कर सके। जब अग्नि जल उठी तो बहुत बही बाद आ गई। बुद ने यज्ञ करने वालों को बचा लिया। कारयप और उसके चेले बुद के जिल्य बन गये। बुद उन सबको लेकर गयाशीर्ष में गये और वहाँ से मगध की राजधानी राजगृह में। मगध के राजा बिंबिसार ने एक वंशवन संघ को विहार के रूप में दान दिया था। मगध में संजय रहते थे, जिनके कई शिष्य थे। सारिपुत्र और मौद्गल्यायन भी उन्हीं में से थे। सारिपुत्र ने एक वौद भिन्न अरवितत के मुँह से सुना था कि:

"उन वस्तुओं के बारे में जिनका कारण है, श्रीर जो कारण है, उसके बारे में बुद्ध ने ज्ञान दिया है, और उनका दमन भी किस प्रकार किया जाए यह भी उस महान विरक्त ने बता दिया है।" सारिपुत्र भी बुद्ध का शिष्य बन गया श्रीर उसके पीछे मीद्गलयायन भी। संघ में ये दो बुद्धिमान ब्राह्मण श्रा जाने से उसका गौरव बड़ा। वे भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य बने। उनके धातु श्राज भी सुरच्चित हैं श्रीर बौद्ध तीथों में पुत्रे जाते हैं। 3

294.3 ATA

१. निदानकथा, पैरा १३१

२. विनय, महावग्रा, (१,१०,२३)

<sup>•</sup> २: नवम्बर १६५२ में ये अस्य अवशेष साँची में एक विशेष रूप से निर्मित स्तूप में पुनः प्रतिष्ठित किये गये। ये पहले साँची से॰ लन्दन के एक म्यूजियम में ले बाये गये थे। ये वापिस लाये गये।

संबोधि के एक वर्ष बाद शुद्धोदन ने अपने पुत्र को कपिलवस्तु में बुलाया।
शुद्धोदन ने अपने पुत्र की अगवानी की। बुद्ध अब एक साधु पुरुष हो गया था।
दूसरे दिन बुद्ध ने नगर की फेरी की और भिन्ना माँगी। उसकी पत्नी यशोधरा को
बुद्ध अब अधिक दिन्य पुरुष जान पहें। वह उनके चरणों में अर्पित हो गई, और
अपने पुत्र से बोली, "राहुल अपने पिता से अपना दाय माँग।" बुद्ध ने उसे भी
अपना शिष्य बनाकर संघ की शरण में ले लिया। परिवार का नापित उपाली भी
भिन्न बना। आवस्ती के एक धनी न्यापारी अनाथपिडिक ने पूरा जेतवन, इतनी सुवर्ष
सुद्दरें देकर जिनसे सारी जमीन ढक जाए, खरीद लिया और वहाँ जेतवन विद्वार
बनवा दिया। कोशल का राजा प्रसेनजित, विशाला नामक एक धनी स्त्री और कोशल
के कई अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति बुद्ध के शिष्य बन गये। वह बाद में राजगृह गये जहाँ वे
बीमार पड़ गये। जीवक नामक राज-वैद्य (कुमार सृरय) ने उनका इलास किया।
जीवक भी बुद्ध के शिष्य हो गये।

तीन साल बाद शाक्यों और कोलियों के बीच नदी के पानी को लेकर वहा कराहा पैदा हो गया। अगवान बुद्ध ने बीच-वचाव न किया होता तो बहुत बहा फ़साद हो जाता। इसके बाद ही शुद्धोदन की मृत्यु हो गईं। गौतमी ने अपने पुत्र से कहा कि मुक्ते भी संघ में ले लो। बुद्ध के प्रधान शिष्य आनन्द ने उसकी बात का समर्थन किया और वह प्रथम भिच्चणी बनी। इस प्रकार मारत में पहली बार एक स्त्री के लिए भी घर छोड़ कर आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग खुल गया। कई वर्ष बीत गए। बुद्ध और उनके शिष्य देश-भर अमय करते रहे। पुराने अन्धिवास, जीव-हिंसा और परस्पर-विद्धेष के विरुद्ध शान्ति, मैत्री, करुणा, अहिंसा का प्रचार करते रहे। बुद्ध के चमत्कारिक प्रभाव को देख कर कई ब्राह्मणों ने और अन्य संप्रदाय-वादियों ने बुद्ध के विरुद्ध कई पड्यन्त्र रखे। चिंचा नाम की एक वेश्या को बुद्ध को प्रलोभन में डालने के यत्न में गहरी सज़ा मिली। एक व्यूसरी सुन्दरी ने कहा कि वह भी बुद्ध से प्रेम करती है। उसका भी वहीं हाल हुआ।

जब बुद्ध ७२ वर्ष के हुए तो अजातशत्रु ने मगध के राजा अपने पिठा विविसार की हत्या करा दी। यह नया राजा संघ के एक भिन्न देवदत्त का चेता था। दोनों ने मिल कर बुद्ध के प्राय लेने के यत्न किये। परन्तु नतीजा उल्टा ही निकला। देवदत्त ने एक बहुत बड़ा पत्थर बुद्ध पर बड़ी उँचाई से गिराने का मन्दि किया। पर ज़रा सी चोट ही उन्हें लगी। अन्त में उन पर एक पागल हाथी छोषा गया। उसने भी बुद्ध के आगे सुककर प्रयाम किया। देवदत्त ने इन सब अवस्थों में निराश हो संघ में फूट डालने की कोशिश की! नया संघ भी बनाया।पर अन्त में देवदत्त मुँह से खून गिरने के कारण मर गया।वह और षड्यन्त्र न कर सका।

भगवान बुद्ध की मृत्यु के दो वर्ष पूर्व उसके संघ को एक बहे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। कोशल के राजा प्रसेनजित का एक शाक्य रानी से पुत्र था, जिसका नाम विद्वुडभ था। अपनी माता के घर उसका नीच कुल में उत्पन्न होने के कारण अपमान किया गया। उसने गुस्से में प्रतिज्ञा की कि मैं शाक्यों से बदला लेकर रहूँगा। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने पूरी शाक्य जाति को तलवार के घाट उतार दिया। जब वृद्ध बुद्ध ने यह समाचार सुने होंगे तो उनके दुःल का ठिकाना न रहा होगा। फिर भी वे जगह-जगह घूमते रहे और शान्ति, विश्वबन्धुत्व, प्रेम और पवित्रता का उपदेश देते रहे। आन्नपाली नामक नर्तिका ने अपना आन्न-वन संघ को दे दिया।

श्रस्सी वर्ष की श्रायु में बुद्ध को खगा कि श्रव उनका श्रन्त निकट श्रा गया है। उन्होंने श्रानन्द को समसाया कि श्रव बुद्ध-वागी ही उनकी निर्देश-दायिनी रहेगी । शाक्यों के करले-ग्राम के बाद एक ही सप्ताह में सारिपुत्र ग्रीर मीदगल्यायन मर गये। तब दुद्ध पावा में थे। चुन्छ नाम के एक लुहार ने उन्हें चावल, रोटी और स्करमहत लाने के लिए बुलाया। 'स्करमहत' शब्द के अर्थ पर बहुत से मतभेद हैं, कुछ लोग इसे सुधर का नरम मांस मानते हैं, कुछ लोग एक प्रकार की लास वनस्पति । वह जो भी हो, बुद्ध को वह लाद्य-वस्तु पची नहीं, भीर उन्हें पेचिश हो गई । उसी बीमारी में वे दुशीनगर पहुँचे । वहाँ दो शाखवृत्तों के नीचे उन्होंने आनन्द से एक वस्त्र विद्धाने के खिए कहा । दो शाख-वृत्तों के बीच में ही वे जनमे थे, उसी स्थान पर वे मरे। वे एक सिंह की भाँति खेटे रहे, उन्होंने इजारों भिष्ठकों को उपदेश दिया। उनके अन्तिम शब्द थे: 'अव, भिष्ठको, सुक्षे तुन्हें और इन्ह नहीं कहना है। देवल यही कहना है कि जो कुछ बना हुआ है, वह इय होगा । निर्वाण के लिए अपने आप उत्साह से यत्न करो ।" बड़े राजसी सम्मान से उनका अन्तिम संस्कार हुआ। बुद्ध की अस्थियों को खेकर जो कगड़ा शिष्यों में हुआ, वह द्रोग नामक एक ब्राह्मण वे शान्त किया। भारत के विभिन्न भागों में ब्राट स्त्प बनाये गये । वहाँ उनके धातु रखे गये । वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि को बुद्ध का महापरिविर्वास हुआ। वैशासी पुर्सिमा को ही उनका जन्म हुआ था। वैशासी पुर्यिमा को ही उन्हें सम्बोधि प्राप्त हुई थी। अतः यह तीन प्रकार से पवित्र दिवस माना जाता है।

#### चार बौद्ध परिषदें

प्रथम परिषद

द्भुद्ध के परिनिर्वाण के बाद संघ की प्रथम परिषद राजगृह में बुलाई गई। वहाँ धम्म श्रीर विनय निश्चित हुए। श्रभिधम्म उनका भाग नहीं था। महाकस्सप इस परिषद के सभापति थे, उपालि श्रीर श्रानन्द ने उसमें प्रमुख भाग लिया। चुल्लवग्ग के ११वें खंधक के अनुसार जो परम्परा बताई जाती है, वही दीपवंस और महावंस में भी मिलती है। उसके अनुसार कुशीनगर में बुद्ध-परिनिर्वाण के समय महाकस्सप वहाँ उपस्थित नहीं थे। वह पावा से कुशीनगर आ रहे थे कि राह में बुद्ध की मृत्यु का समाचार उन्हें एक बाजीवक पंथ के नग्न साधु ने दिया । सुभद्द नामक एक थेर ने भिक्लुओं को शोक करने से रोका, श्रीर कहा-"अच्छा ही हथा बुद्ध न रहे। गुरु के न होने पर विद्यार्थियों को जैसे मनचाहा काम करने की छुट्टी मिलती है, वैसा ही अब हुआ है।" यह सुनकर महाकस्सप धम्म के भविष्य के विषय में चिन्तित हो उठे। उन्होंने निश्चय किया कि उन पर भगवान बुद्ध का जो उत्तरदायित्व श्रा पड़ा है, उसे पूरा करने के लिए बौद संघ की सभा बुलाई जाय । तिब्बती दुल्बा और युत्रान-च्यांग के वर्णनों से यह जान पड़ता है कि बुद्ध के निर्वाण के बाद धम्म भी लुस हो जाएगा, ऐसी ब्राशंका केवल सुभद्द के ही नहीं, बरन् सभी के मन में छ। रही थी । कुछ विचार के बाद राजगृह संघ का सभा-स्थल चुना गया । यह कही जाता है कि सप्तपर्णी गुहा के पास संघ की बैठक हुई, किन्तु तिब्बती दुल्वा के अनुसार न्यप्रोध गुहा के पास संघ की दैठक हुई । लोकोत्तरवाद के अनुसार वेभार अथवा वैभार पर्वत के उत्तर में, श्रीर श्रश्वदांव के श्रनुसार गृधकूट पर्वत की इन्द्रशाल गुहा में संघ की टैठक हुई। पालि वृत्तान्तों से यह भी पता चलता है कि गुहा के बाहर अजातशत्रु ने एक मगडप बनवा दिया था। अभी तक इस गुहा की निश्चित पता नहीं लगता। परन्तु प्रथम परिषद शजगृह में हुई यह निश्चित है। वहाँ सब सुविधाएँ थीं । चुल्लवग्ग में यद्यपि श्रजातशत्र् का नामी व्लेख नहीं

मिलता, फिर भी तिब्बती दुल्वा, महावंस और समन्त-पासादिका के अनुसार वहाँ का सब प्रबन्ध अजातशत्रु ने ही करवाया था। वर्षा ऋतु के दूसरे मास में संघ की प्रथम सभा जुटी। चार सौ निन्यानवें भिक्खु इस सभा में आब थे। इस अवसर पर तथा बुद्ध के परिनिर्वाण के स्थान पर जितने भिक्खु उपस्थित थे उन सबका मत बेकर यह संख्या निश्चित की गई थी। युद्धान-च्वांग भिक्खुओं की संख्या एक हज़ार बतलाता है। परन्तु यह अत्युक्ति भी हो सकती है। क्योंकि यह चीनी यात्री इस घटना के बहुत वर्षों बाद भारत में आया था। पहले आनन्द को इस परिषद में नहीं लिया गया था। बाद में सब भिक्खुओं के आग्रह पर उसे सम्मिलित किया गया। परिषद में सम्मिलित होने से पहले आनन्द को उन आचेपों का उत्तर देना पड़ा जो उस पर लगाए गए थे।

भानन्द पर जी आदेप लगाए गए थे, वे इस प्रकार से थे :--

(१) वह बुद्ध की सृत्यु के शोक से इतना श्रमिभूत हो गया या कि वह क्वोटे-छोटे उपनियम निश्चित न कर सका।

(२) बुद्ध का चीवर सीते समय वह उस पर पैर रखकर चला क्योंकि इस

कार्य में उसका कोई और सहायक न था।

(३) उसने भगवान के शरीर को पहले स्त्रियों द्वारा अभिवादन करने की अनुमित दी, क्योंकि वह उन्हें रोकना नहीं चाहता था। यह उसने खियों को महत्त्व देने के लिए भी किया।

(४) उसने भगवान से अपने कल्प-अध्ययन को चलाए रखने की प्रार्थना

नहीं की । इस विस्मृति में वह किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में आ गया ।

(१) महाप्रजापित गौतमी के कारण उसने स्त्रियों को संव में आने दिया। तिब्बती दुल्वा के अनुसार दो और आचेप आनन्द पर किए गए:—

(६) बुद्ध के तीन बार माँगने पर भी झानन्द ने उन्हें पीने का पानी नहीं दिया।

(७) उसने दुष्चरित्र स्त्रियों-पुरुषों को भी बुद्ध के गुष्तांगों का दर्शन करने दिया। इन दो अन्तिम आचेपों का उत्तर देते हुए आनन्द ने यह कहा कि नदी का पानी गँदका था और गुद्धांग दर्शन से पापियों की वासनाओं से मुक्ति हो जाती है। संब इन उत्तरों से सन्तुष्ट हो गया।.

इसी प्रथम परिषद में चन्न को ब्रह्मद्गड की सजा दी गई। चन्न बुद का सारशी था। परन्तु उसने संघ के बढ़े-छोटे सभी सदस्यों का अपमान किया था। उसका पूरा सामाजिक बहिष्कार किया गया। जब उसे सज़ा सुनाई गई वो चन्न परचात्ताप-दग्ध हो गया। वह अईत हो गया। तब वह सज़ा से सुक्त हो गया। संघ की प्रथम बैठक हुई ही नहीं, ऐसी प्रो॰ श्रोल्डेनवर्ग की मान्यता है।
परन्तु उसका कोई श्राधार नहीं। इस प्रथम बैठक के चार परिग्राम निकले—(1)
उपालि के नेतृत्व में विनय की निश्चिति; (२) श्रानन्द के नेतृत्व में धम्म के पाठ
का निश्चय; (३) श्रानन्द पर श्रावेप श्रीर उनके उत्तर; (४) चन्न को सज़ा श्रीर
उसका परिताप।
उसरी परिघट

चुद्ध के निर्वाण के एक शतक बाद वैशाली में दूसरी परिषद हुई। चुल्लवग्न में लिखा है कि वज्जी के भिच्च दस बातें (दस बत्थूनि) ऐसी करते थे जिन्हें काकरडक प्रत्र यस धर्म-सम्मत नहीं मानता था। वह उन्हें अनैतिक और अधर्मपूर्ण मानता या। वज्जी के भिच्चओं ने यश को 'पटिसारणीय कम्म' का दरड देने का आदेश दिया। यश को अपना पच-समर्थन करना पड़ा। जनसाधारण के सामने उसने अपनी बात अद्भुत वन्तृत्व-कौशल से रखी। इस पर विज्ज्ञयों ने ''उपेन्खणीय कम्म'' नामक दरड उसे सुनाया, जिसका अर्थ था यश का संघ से निष्कासन।

उपयु क दस वस्तुएँ चुल्खवग्ग में इस प्रकार से दी गई हैं :--

(१) सिंगिलोग कप्प— अर्थात् एक खाली सींग में नमक ते जाना। यह पाचित्तिय ३८ के विरुद्ध कर्म था, जिसके अनुसार खाद्य संग्रह नहीं करना चाहिए।

(२) द्वांगुल कप्प-जब छाया दो ऊंगल चौड़ी हो सब भोजन करना । यह पाचित्तिय ३७ के विरुद्ध कर्म था, जिसके अनुसार मध्याद्ध के बाद भोजन निषिद्ध था ।

- (३) गामन्तर कप्प-एक ही दिन में दूसरे गाँव में जाकर दुवारा भोजन करना। यह पाचित्तिय ३१ के विरुद्ध कर्म था, जिसके अनुसार अतिभोजन निषिद्ध था।
- (४) त्रावास कप्प-एक ही सीमा में अनेक स्थानों पर उपोसय विधि करना। यह महावमा के नियमों के विरुद्ध था।
- (४) अनुमित कप्य-किसी कर्म को करने के बाद उसके लिए अनुमित प्राप्त कर लेना। यह भी भिन्न-शासन के विरुद्ध था।
- (६) श्राविएए। कप्प-रुढ़ियों को ही शास्त्र मान खेना। यह भी उपयु क कोटि का कर्म था।
- (७) अमथित कप्प-भोजन के बाद छाछ पीना। यह पाचित्तिय ३१ के विरुद्ध था, जिसके श्रनुसार श्रतिभोजन निषिद्ध था।
- (८) जलोगिम्पातुम्—ताड़ी पीना। यह प्राचित्तिय ११ के विरुद्ध था, जिसके अनुसार मादक पेय निषिद्ध था।

(६) अद्सकम्-निशिदानम्—जिसके किनारे न हों ऐसे कम्बल या रजाई का उपयोग करना । यह पाचित्तिय नश् के विरुद्ध था, जिसके अनुसार बिना किनारे की चाइर निषद्ध थी ।

(१०) जातस्वररजतम् सोने सौर चौँदी का स्वीकार करना। यह

विस्समिगय पाचित्तिय के १८वें नियम के अनुसार निषिद्ध था।

भदंत यश ने ये सब ज्यवहार श्रधमंशील बतलाए। उन्हें संघ बहिष्कृत कर दिया गया। वहाँ से वे कीशाम्त्री गए श्रीर उन्होंने पश्चिम प्रदेश के श्रवन्ती श्रीर दिल्ला प्रदेश के भिद्धश्रां को बुलदाया, जिससे कि वे मिलकर इस मामले को तथ करें, श्रवमें प्रसार की रोकें, श्रीर विनय की रहा करें।

खागे चलकर वह अहोगंगा पर्वत पर पहुँचे जहाँ सम्भूत साख्यासी रहते थे। उन्होंने अभिवादनपूर्वक इस विषय पर विचार करने के लिए उनसे कहा। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दो। इसो बोच पश्चिम से ६०, तया अवन्ती और दिच्या से मम्म अहंत वहाँ और आ गए। सब का यह विचार हुआ कि सोरेय्य में जो धर्वत रेवत सहजाति रहते हैं, उनकी राय ली जाय। वे सब वहाँ पहुँचे। रेवत ने एक-एक कर इस विषयों को निधिद्ध वतलाया। उधर वज्जी के भिक्ख भी घुप नहीं थे। वे भी रेवत सहजाति के पास पहुँचे। उन्होंने बड़े-बड़े उपहार रेवत को देने चाहे, जो उसने मना कर दिए। रेवत के शिष्य उत्तर को विजयों ने किसी तरह राज़ी कर खिया, परन्तु वह भो उनका समर्थन न कर सका। सात सौ भिच्चओं की एक समा हुई पर कोई निश्चय न हो सका। पूर्व और पश्चिम के चार-चार भिच्चओं की एक समिति बनाई गई। भिच्च अजित स्थान-नियन्त्रक बनाए गए। सब्बकामी समा-एक समिति बनाई गई। भिच्च अजित स्थान-नियन्त्रक बनाए गए। सब्बकामी समा-पति बनाए गए। एक-एक करके दसों वातें सामने रखी गई। सभी अधर्मपूर्ण बताई गई। संघ की पूरी सभा ने भी यही निर्णय दिया। वज्जी के भिच्चओं का बावरण अधर्मयुक्त घोषित हुआ।

उपयु के वृत्तान्त चुक्तवरण में दिया गया है। महावरण और दीपवंस में मिच-संख्या बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दो गई है। दोपवंस और समन्त-पासादिक के अनुसार यह सभा अजातशत्र के बंशज कालाशोक के समय में हुई। कालाशोक पहले बिजयों के पद्म में था। बाद में उसने थेर-संघ की बात मान ली। दीपवंस के बिजयों के पद्म में था। बाद में उसने थेर-संघ की बात मान ली। दीपवंस के अनुसार वैशालों के दस हज़ार भिद्म में आजा से एक महासंगीति हुई। महावंस के अनुसार ७०० थेर भिन्धुशों ने धम्म का संकलन किया। बुद्धवीय के अनुसार अन्तिम निर्णय के बाद ७०० भिन्नुशों ने विनय और धम्म का पाठ किया, और एक अन्तिम निर्णय के बाद ७०० भिन्नुशों ने विनय और धम्म का पाठ किया, और एक स्वा संस्करण तैयार किया जिससे विटक, निकाय, श्रंग और धमेंस्कंश बने।

चीनी और तिब्बती स्रोतों के अनुसार, गौग विवरणों में चाहे कुछ मतमेद हो, किन्तु द्वितीय परिषद की कथा सर्वमान्य है। इस परिषद में बुद्ध-धर्म में फूट पड़ गई और महासंविक अलग हो गए। तीसरी परिषद

तीसरी परिषद् पाटिबापुत्र में प्रियद्शी अशोक के निर्देशन में हुई। बौद्ध-धर्म में कई पंथ और सम्प्रदाय उठ खड़े हुए थे, उनमें एकरूपता खाना आवश्यक था। केन के अनुसार यह तीसरी सभा केवल स्थविरवादियों या विभज्यवादियों की सभा थी। तिस्स मोग्गिक्युत्त ने अशोक को बुद्ध-धर्म में दीचित किया था। उसे धर्म के अनुयायियों में अधर्म का प्रवेश देखकर बदा दुःख हुआ। इसने इस संव से सब धर्मद्रीहियों को निष्कासित कर दिया, और श्रीभध्यम, कथावःशु का प्रतिपादन किया। तिस्स मोग्गलियुत्त मेघावी ब्राह्मया थे, सोलह वर्ष की आयु में वे तीनों वेद पड चुके ये । थेरसिग्गव ने उन्हें बौद-धर्म की दीचा दी छौर वे छह्त पद तक पहुँचे । उन्हीं के प्रभाव से सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महिंद और पुत्री संघमित्ता को संघ में प्रविष्ट कराया । वे दांनों श्रीलंका तक गए श्रीर उन्होंने सारे द्वीप को बौद बनाया । अशोक के बौद्ध-धर्म स्वीकार करने के बाद विहारों की समृद्धि खूब बढ़ गई। जो बौद्ध-धर्म से निष्कासित हुए थे, वे फिर संघ में लौटने के लिए उत्सुक हो गए। वे अपनी ही बातें अपने ढंग से कहते और करते ये और उन्हें बौद्ध-मत कहकर चलाना चाहते थे। येर मोग्गलियुत्त को इससे बड़ा दुःख हुआ और वे अहोगंगा पर्वत पर सात वर्ष तक प्कांत में जाकर रहे । संघ में कूठे भिन्न और धर्मद्रोही इतने बढ़ गए थे कि सात वर्ष तक कोई उपोसय या पवारणा विधि ही नहीं हुई। अशोक ने आदेश दिया कि डपोसथ मनाया जाए। जिस मन्त्री को यह काम दिया गया था, उसने ऋशोक की आज्ञा को ठीक तरह से न समझ कर, बड़ी भारी गलती यह की कि जिन भिचुओं ने अशोक की इस आज़ा को मानने से इन्कार कर दिया, उसने उन भिष्ठमों के सिर कटवा डाले । अशोक को जब ये समाचार मिस्रे, वे बड़े दुखी हुए और परचात्राप से उन्होंने चमा माँगी । इस विषय पर बौद्धों में दो मत हो गए कि सम्राट ने उचित किया या अनुचित । भिचुत्रों ने कहा कि केवल थेर तिस्स मोग्गलियुत्त ही इसका निर्णय कर सकते हैं । वहीं सिखतों के बाद थेर तिस्स नाव द्वारा पाटिकपुत्र आए । सम्राट स्वयम् उनकी अगवानी करने पहुँचे । उन्हें बढ़े सम्मानपूर्वक आशम से रखा गया । उन्हें एक चमत्कार दिखाने के लिए कहा गया । वैसा करने पर सम्राट का'सद्धमें में विश्वास बड़ गया । अशोक ने पूछा कि क्या भिचुओं के क्य के कारण उससे कोई अधर्म हुआ है ? थेर ने उत्तर दिया-"बुरे हेतु के बिना कोई अधर्म नहीं ही सकता।" सम्राट का सन्देह

मिट गया। एक सप्ताह तक थेर ने सम्राट को सद्धम की शिक्षा दी। इसके बाद सम्राट ने सभी भिच्च मों की एक सभा बुलाई। सब को अपने-अपने मत प्रतिपादन का अवसर दिया गया। सच्चा मत कीन सा है, यह पूछने पर सब ने विभज्जवाद को मान्यता दी। संघ ने उपोसथ बत किया। इससे सब की पाप-वासना और अकुसज्जनमों से निवृत्ति हो गई। तत्पश्चात् थेर तिस्स ने तीनों पिटकों में पारंगत एक हज़ार भिच्च मों को चुना जिससे कि वे बौद्ध-धम के सिद्धान्त निश्चित कर सकें। नौ महीने तक यह कार्य चलता रहा, और इस प्रकार त्रिपिटक-संकलन का कार्य प्रा हुआ। इसी परिषद में कथावस्तु-प्रकरण का भी निपटारा हो गया।

वीसरी परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि बुद्ध-धर्म के प्रचारक संसार के विभिन्न देशों में भेजे गए। यह बताया जा चुका है कि महिंद और संधीमत्ता श्रीलंका में गए और इसी प्रकार अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि कई और बौद्ध-धर्म-प्रचारक एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भेजे गए।

चौथी परिषद

शक या तुरुष्क वंश के शक्तिशाली राजा कनिष्क के तत्त्वावधान में चौथी परिषद हुई। कनिष्क का साम्राज्य काबुल, गंघार, सिन्ध, उत्तर-पश्चिमी भारत, करमीर श्रीर मध्यदेश तक फैला था। उत्तर भारतीय बौद्ध उसे अशोक के समान भादर देते थे। सिक्कों की साची से पता चलता है कि कनिष्क पहले कोई ईरानी धर्म मानता था, बाद में वह बौद्ध हो गया। चौथी परिषद उसने १०० ईस्वी में बुलाई । इन्द्र लोगों के अनुसार यह परिषद् जालन्घर में, और दूसरों के अनुसार काश्मीर में हुई । दक्षिण के बौद इस परिषद को मानते ही नहीं । सिंहजी अन्थों में इसका कहीं उरुबेल नहीं है । इस परिषद में वौद्धों के श्रद्वारह मत सच्चे माने गए । युश्चान-च्वांग बिखता है कि कनिष्क हर रोज़ एक नए वीद भिद्य को बुलाता थौर यह अनुभव करता कि इर एक का मत दूसरे से भिन्न है। तब उसने पार्श्व से पूड़ा कि इन मतों में सच्चा कौन सा है ? उन्होंने संघ की सभा बुलाने की सल्लाह दी। कनिष्क ने एक पुसा विहार वनवाया जिसमें पाँच सी भिच्न रह सकें और भिच्नुओं को पिटकों पर भाष्य जिलने के जिए कहा । सुत्त-पिटक, विनय-विभाषा भौर श्रीभधम्म-विभाषा में से प्रत्येक में एक लाख रलोक हैं। इस परिषद का मुख्य कार्य इन भाष्यों की रचना ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस परिषद में सर्वास्तिवाद मत के भिन्न अधिक ये। महायान के कोई 'प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। क्योंकि यह मत नागार्जं न के बाद बढ़ा । राजतरंगिस्ती के अनुसार नागार्ज न तुरुष्क राजा के पश्चात् हुए । युआन-च्यांग लिखता है कि ये भाष्य रचे जाने के बाद ताम्रपत्रों पर लिखे गए और पत्थर की पेटियों में रखे गए, जो इस कार्य के लिए बनाए गए स्तूप में रख दी गईं। केर्न ने लिखा है कि तोसरी परिवर के साथ बौद्ध मतवादों के पुराने भगड़े समाप्त हो गए, परन्तु इससे नई महत्त्वाकांचाएँ पैदा होने में कोई रुकावट नहीं हुई। युश्चान-च्वांग या तिब्बती स्नोतों से यह पता नहीं चलता कि ये भाष्य किस भाषा में लिखे गए। यह अनुमान किया जाता है कि सारा कार्य संस्कृत में हुआ होगा। केर्न के अनुपार और कोई भाषा ऐसी यी ही नहीं जो चीनी लोग भी जानते हों। इस मकार से विविदक के संस्कृत पाठ ही तब प्रचलित रहे होंगे। चौथी परिवर का यही बड़ा कार्य था कि बौद्ध दर्शन संस्कृत में सुवबद हुआ।

### परिशिष्ट १

श्रीलंका में बौद्ध-परिषद

महावंस तथा अन्य सिंहली परम्परा के अनुसार श्रीलंका में तीन परिषदें हुईं। अथम परिषद राजा देवानां पिय तिस्स के राज्य-काल में (२४७ से २०७ ईसा पूर्व) अरिट्ठ थेर के सभापतिस्व में हुई। थेर महिंद के लंका में आने पर यह परिषद हुई। जनश्रुति है कि साठ हजार भिन्न इसमें आए। महिंद के प्रथम सिंहली थिव्य अरिट्ठ थे। उन्होंने सद्धमें सूत्रों का पाठ किया। यह परिषद अनुराधपुर में थूपाराम में हुई।

दूसरी परिषद राजा वहनामिण अभय (१०१-७७ ईसा पूर्व) के समय हुई। धेरवाद निकाय के बौद्ध इसे चौथी परिषद मानते हैं। सिंहली परम्परा के अनुसार इस परिषद के अन्त में न केवल त्रिपिटक परन्तु अट्ठकथाएँ भी तालपत्र पर लिखी गईं। ये पाठ सौ बार पढ़े और शुद्ध किए गए। महाथेर रिक्खत की अध्यचता में ४०० विद्वान भिन्न इस कार्य में सिम्मिलित हुए। इसे अलु-विद्वार अथवा आलोक-विद्वार परिषद कहते हैं। इस परिषद को राजा के एक मन्त्री द्वारा सहायता मिलती थी।

१८६४ ईस्वी में, सिंहल में, रत्नपुर में हिक्कदुवे सिरी सुमंगल की अध्यक्ता में एक अन्य परिवर् हुई। पाँच महीने तक वह चलती रही। इदमलगोद बसनायक नीलमे ने उसे संरच्या दिया।

#### परिशिष्ट २

थाईलैएड (स्थाम)में परिषद

थाई भिन्तु सोमदेज का वनराट (भदन्त वनरतन ) ने राम प्रक्म के समय

में यानी बौद्ध संवत २३३२ (१७८६ ईस्वा) में जो संगीतिवंस या प्रार्थनाओं का इतिहास लिला है, उसमें नी परिषदों का उल्लेख है। इनमें से पहली तीन भारत में हुई, चौथा से साववों तक श्रोलंका में श्रीर आठवीं श्रीर नौवीं थाई लैंड में हुई। भिंदबो लोतां में प्रयम पाँच परिषदों, का उल्लेख है। थाई-स्रोतों के श्रनुसार वर्षित हो से नौवीं तक को परिषदों सही श्रर्थ में परिषदों नहीं कही जा सकतीं।

ब्रुटी परिषद् श्रीलंका में राजा महानाम के राज्य-काल में बौद्ध संवत् ११६ में हुई। इस समय भदन्त बुद्ध बोष ने सिंहली भाषा से मागधी (पालि) में भाष्यों के अनुवाद किए। सातवीं परिषद भी श्रीलंका में ही हुई। राजा पराक्रमवाहु के राज्यकाल में, बौद्ध संवत् ११८७ में, यह परिषद राजमहल में, एक वर्ष तक होती रही। इसने महाकस्सप की श्रध्यक्ता में महाथेरों के त्रिपिटक भाष्य को पुनशोधित किया।

याई लैंड में घाठवीं और नीवीं परिषद की बैठक हुई। चिंगमाई में राजा श्री धर्म चक्रवर्ती तिलक राजाधिराज ने यह परिषद बौद-धर्म को सुस्थिर करने के लिए खुलाई। २००० से २०२६ ईसापूर्व के बीच महाबोधि आराम में यह परिषद हुई। धाई लैंड के सब विद्वान भिक्ख़ इसमें आए। नीवीं परिषद बैंगकाक में बौद्ध संवत् २३३१ में हुई। पुरानी राजधानी घयुधिया (अयोध्या) आग से जल गई और कई प्रम्य और त्रिथिटक को दस्ति लिखित प्रतियाँ नष्ट हो गई। बौद्ध संव में अव्यवस्था-सा मवःगई। अतैतिकता फैल गई। राजाअय में २१ म बृद्ध और ३२ विद्वान जमा हुए और एक वर्ष तक त्रियिटक का पारायण करते रहे। कई नए बौद्ध मन्दिर और विद्वार बनाए गए।

#### परिशिष्ट ३

वर्मा में परिषद

मंडिं में १८७१ ईस्वी में राजा मिन दोन मिन के आश्रय में २४०० विद्वान मिच्च इस संगम में सम्मिलत हुए। जागराभिवंस, नरिंदाभिषज और सुमंगल-सामि एक के बाद एक अध्यक्ता करते रहे। त्रिपिटक की विविव प्रतियों को मिला कर पाठ निश्चित किया गया और वे ७२६ संगमरमर की शिलाओं पर उस्कीर्य किए गए। यह कार्य राजमहल में पाँच महीने चलता रहा।

मई १६५४ में रंगून में छुटी महीन बौद परिवर गुरू हुई। इसमें संसार के अने क देशों के भिन्न जुना। हुए। अभिवन महारय गुरु भदन्त रेवत सभापति बने।

१. वेंग काक की नैरान ब नारजेरी में इस प्रन्य की दो प्रतियाँ सुरवित है। यह प्रन्य राजा राम पछ के आदेश से बीद संबद २४६६ (१६२३ ईस्वी) में प्रकाशित किया गया।

बर्मा भर से ४०० भिद्ध बुलाए गए थे, जिन्होंने त्रिपिटक का पुनः शोधन किया।
मूल पाठ निश्चित किए गए। वैशाख, १६४६ तक यानी बुद्ध के महापरिनिर्वाश
की २४००वीं पुषय-तिथि तक यह परिषद त्रिपिटक-शोध का अपना कार्य करती रही।
इस इठी परिषद के समारम्भ के अवसर परं दुनिया के हर कोने से संदेश आए। भारत
से राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद तथा प्रधानमन्त्री श्री जवाहरजाज नेहरू ने जो
संदेश भेजे थे, वे नीचे दिए जाते हैं:—

''रंगून में वैशाखी पूर्णिमा को आरम्भ होने वाले चट्ट संगायन को अपनी ग्रुमकामनाएँ भेजते हुए, बुद्ध के परिनिच्चान के बाद प्रायः ढाई हज़ार वधीं के बीच में ऐसे जो जो संगायन हुए हैं, उनका स्वाभाविक रूप से मुक्ते स्मरण हो आता है। पहले तीन संगायन क्रमशः राजगृह, वैशाली और पाटिलपुत्र में हुए। ये वीनों स्थान बौद्ध हतिहास में प्रसिद्ध हैं और तथागत के पदिचन्हों से पावन बने हैं। बाद में दोनों संगायन श्रीलंका और वर्मा में हुए। इन देशों ने बुद्ध के उपदेश पाए और आज तक उन्हें अपने जीवन और अपनी संस्कृति में कायम रखा। यह एक बहुत अब्बा विचार है कि अब मूल प्रन्थों को सम्पादित और संशोधित करके न केवल वर्मी भाषा और वर्मी लिप में अनुवादित किया जा रहा है, परन्तु साथ ही हिन्दी और अंग्रेज़ी भाषाओं और लिपियों में भी ये अनुवाद कराए जा रहे हैं।

इस संगायन के साथ-साथ यदि एक बड़ा बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने का कार्यक्रम हो, तो उसके द्वारा ज्ञान-प्रसार में जौर भी सहायता होगी। इद के उपदेशों को पुनर्जीवित करने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही बाज के युग में मानव-जाति के ज्ञाध्यारिमक और नैतिक अभ्युद्य की जो आवश्यकता है वह भी पूरी होगी। यह अभ्युद्य केवल भौतिक आवश्यकताओं को अधिक से अधिक पूरा करने से सिद्ध नहीं होगा। परन्तु उसमें वह आध्यारिमक और नैतिक क्योति जगानी होगी जिसके आधार पर लोभ, द्वेष और आन्ति-जन्य समस्याओं का समाधान हो सकेगा। ये समस्याएँ ही आज के सब संघर्षों के मूल में हैं और वे मानव-जाति को सर्वनाश की ओर के जा रही हैं।

हम आशा करें कि इस संगायन द्वारा न केवल उन देशों में जहाँ बुद-भर्म का पालन नहीं हो रहा है वहाँ बुद्ध-धर्म के प्रति प्रेम बढ़ेगा, परन्तु उन लोगों के जीवन में भी, जो कि सौभाग्य से इस धर्म का आज भी पालन कर रहे हैं, श्रद्धा और श्रादर पुनर्जागरित करने में सहायता मिलेगी। आज की भंटकी हुई मानव-जाति -में यह संगायन पुनः शान्ति और सद्भावना का संदेश प्रचारित करे।"

—राजेन्द्र प्रसाद

"एक साल पहले या शायद ज्यादह अरसा हुआ हो, बर्मा के प्रधान मन्त्री ने सुम से कहा था कि एक बड़ी सभा या बुद्ध-धर्म का संगायन बुलाया जा रहा है श्रीर वह बर्मा में होगा । मेरा मन पुराने सब संगायनों की श्रोर गया, राजगृह में मगध के सम्राट श्रनातशत्र के जमाने में एहला संगायन हुआ था तब से लगा कर मांडले में १८०१ में जो संगायन हुआ उस तक। बुद्ध मत के इतिहास में ये संगायन महान पथ-चिन्ह हैं।

अब मैं इस महान धर्म के छुठे संगायन का स्वागत करता हूँ। यह एक बढ़े ऐतिहासिक महत्त्व के दिन शुरू हो रहा है - बुद्ध की ढाई हज़ारवीं बसीं पर । वह पृक्षिमा का चाँद जो बुद्ध के जन्म के दिन, संबोधि के श्रीर परिनिब्बान के दिन अपनी पूरी श्राभा से चमका था, वही श्रव इस शुभ दिन पर भी चमकेगा, मानव-

इतिहास के दाई हज़ार बरस बाद।

दुनिया के सब देशों का यह संगायन बुद्ध के सिद्धान्तों और उपदेशों पर विचार करेगा, और बौद्ध-धर्म के मानने वालों के लिए शायद नए सिरे से उन्हें ब्रथित करेगा । परन्तु बुद्ध इन सब नियमों श्रीर सिद्धान्तों से भी बढ़ कर हैं, उन से बदे हैं, और युग-युगों से उनके अमर संदेश ने मानवता को स्पन्दित किया है। शायद पुराने इतिहास में कभी भी बुद्ध के शान्ति के संदेश की इतनी ज़रूरत नहीं थी, जितनी कि आज की पीड़ित और भटकी हुई मानव-जाति को है। यह बड़ी परिषद उनके शांति के संदेश को फिर से फैलाए और हमारी पीड़ी को कुछ हद तक दिलासा देने में मदद करे।

बुद् की स्मृति में मैं अपनी अदा अपित करता हूँ और रंगून के बदे संमायन को अपनी आदरपूर्वक शुभकामनाएँ भेजता हूँ । यह संगायन इस मंगलमब समारोह के अवसर पर जुट रहा है, जब कि दुनिया को शान्ति की बढ़ी ज़रूरत है।" —जवाहरलाल नेहरू

made section as an area of the compact confidence where the man. I be

the standard of Small on the part



# अशोक और बोद्ध-धर्म का विस्तार

ग्रा जोक बौद्ध-धर्म के सबसे बड़े राजाश्रयदाता थे । बौद्ध साहिस्य के कनुसार इशोक अपनी जिलानी में क्रोधपूर्ण स्वभाव के कारण चंड कशोक वहलाते थे। तब वह विदिशा के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। वहीं के एक घनी व्यापारी की लड़की से उन्होंने विवाह किया। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता विन्दुसार मृत्यु-शय्या पर हैं, तब वे पाटिलपुत्र पहुँचे और अपने भाई की छोड़ उन्होंने सबका वध किया। चार वर्ष तक जनता अशोक से इस तरह नाराज़ भी कि राज्याभिषेक जनता के क्रोध की शान्ति के बाद ही हो सका। अशोक के १२वें शिलाकेल से पता चलता है कि उन्होंने कलिंग पर चड़ाई की, और हज़ारों को मार दिया। इस घटना का उन्हें परिवाप हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अब कोई सैनिक अभियान नहीं करेंगे, बल्कि धर्मविजय करेंगे । भावरा शिलालेख में सात ऐसे श्रंश मिलते हैं, जो कि पालि साहित्य में भी पाए जाते हैं। अशोक चाहते थे कि ये ग्रंश जनसाधारण तक पहुँचें। अपने राज्यकाल के बीसवें वर्ष वे लुम्बिनी वन के उद्यान में पहुँचे, और उन्होंने एक स्तम्भ लगवाया जिस पर एक उत्कीर्यालेख है। इस यात्रा के उपलक्य में वहाँ रहने वाले लोगों को अशोक ने कर देने से मुक्त कर दिया। वह सारनाय और बोध गया भी गये। सारनाथ में एक खरिडत स्तम्भ मिला है जिससे जान पहता है कि जो भी बौद्ध संघ की एकता को तोड़ना चाहे, उन्हें जाति-बहित्कृत करने का आदेश अशोक ने दिया था। पालि सुत्त, सिगालोवाद सुत्त (दीघनिकाय) में अशोक के धम्म-विषयक विचार प्रथित हैं। वह अन्य सब धर्म-एंथों के प्रति सिंहरणुता का उपदेश देते हैं, श्रमण, प्राह्मण, श्राजीदिक, जैन श्रादि के प्रति वह एक-सा व्यवहार करना चाहते हैं। यह भी सुपरिचित है कि आजीविकों के लिए उन्होंने गुक्राएँ दान में दी थीं। कई प्राणियों की हिंसा उन्होंने निषिद्ध मानी। जीव को जीव पर जीनः न आवश्यक नहीं। यहाँ तक कि पशुओं को बिधया बनाना और और उन्हें नाल ठोकना भी, इन् विशेष बौद्ध पर्व-दिनों पर निषिद्ध कर दिया गया था।

श्रशोक ने श्रपने साम्राज्य में विभिन्न श्रीणयों के धर्मप्रचारक नियुक्त किये। वह स्वयं धार्मिक वाम्राएँ करते थे। स्थान-स्थान पर उन्होंने शिलाखेख उस्कीर्ण कराये। वृत्तारोपण किया, कुएँ खुदवाये, मनुष्यों भ्रीर पश्चमों के लिए चिकिस्तालय खुलवाये, न केवल अपने देश में परन्तु पद्दोसियों के देश में भी यथा बोल, पाण्डय श्रादि देशों में। विदेशों में भी उन्होंने धर्म-प्रचारक भेजे : उत्तर में यवनों के देश में, गान्धार, काश्मीर, हिमाचल-प्रदेश में, पश्चिम में श्रपरान्तक में, दिचण में वनवासी श्रीर मैंसूर में, श्रीलंका श्रीर सुवर्ण-सूमि (मलाया, सुमान्ना) में। तेरहवें शिलाखेख

यह भी जाना जाता है कि सदमें के प्रचारक दूर देशों में जैसे सीरिया के राजा एंटिश्रोकस (श्रंतियोका) द्वितीय, तथा श्रन्य चार राजाओं के राज्य में भेजे गए। उदाहरखार्थ, मिस्र के टालमी (तुरमेय), मैसेदोनिया के एंटिगोनस (श्रन्तिकिन), इंपिरस के श्रलैक जैयडर (श्रलिकसुंदर), सिरैनिया के मागाओं के पास श्रीर उत्तरी श्रश्नीका में भी ये धर्म-प्रचारक भेजे गए। इस सन्दम में उसने यवन, काम्बोज, पायड्य, चोल, श्रान्ध्र, पुलिन्द, श्रीलंका श्रादि के नामों का उल्लेख किया है। दूसरे शिलाजेख में यह कहा गया है कि प्रायः इन सब देशों में श्रशोक ने श्रस्पताल खुलवाये, कुएँ श्रीर तालाब खुदवाये, श्रीर वृष्ठ तथा श्रीषधियों की वनस्पतियाँ सब के सुल श्रीर करवाय के लिए रोपीं। बुद्ध-धर्म के ज्यापक प्रचार श्रीर प्रसार में श्रशोक का कार्य महत्त्वपूर्ण है। उन्हीं के कार्य को कनिष्क ने श्रागे बढ़ाया श्रीर धर्म-प्रचारक मध्य पृश्रिया, चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा, थाइलैयड, कम्बोडिया श्रादि देशों में भेजे।

#### भारत

परिनिर्वाण के बाद प्रथम और द्वितीय शती में बौद-धर्म अन्य संन्यास मार्गों से अलग नहीं किया जा सकता या। मौर्य-काल में बौद-धर्म, विस्तार की बड़ी सम्भावनाओं के साथ, एक महत्त्वपूर्ण धर्म बनकर आगे आया। इस आरम्भिक काल में भी वौद्ध-धर्म का चेत्र मगध और कोसल तक ही सीमित या। मधुरा और उज्जियनी में कुछ छोटी-छोटी मणडिलयाँ बौद्धों की थीं। बुद्ध के सौवर्ष बाद वैशाली में जो दूसरा संगायन बुलाया गया उसमें सुदूर स्थानों से यथा पायेय, अवन्ती, कौशाम्बी, संकाश्य और कन्नीज से बौद्ध मणडिलयों को बुलाया गया। मौर्यकाल के आरम्भ में मधुरा बौदों का एक महत्त्वपूर्ण देन्द्र वन गया था।

इस काल-खगुड में बौद सम्प्रदाय का इतिहास स्थिर नहीं था। बौद-धर्म के न्या कि कारण और दूर-दूर रहने वाले विभिन्न मर्तों को मानने वाले लोगों के बीच में सीधा सम्बन्ध न होने के कारण, संघ की प्रकृता टूटवी जा रही थी। स्थानिक प्रभाव ज़ोर पक्द रहे थे, और उन्हें अलग-सलग ढंग से साकार दे रहे थे।

अशोक के राज्यकाल में ही, संघ में गम्भीर दरारें शुरू हो गई थीं और इसी कारण से शिलालेखों में बार-बार यह उल्लेख है कि "संघ में फूट न हां"।

शुक्लों के आने पर बौद्ध-धर्म को राजाश्रय मिलना बन्द हो गया। बौद्ध प्रन्थों में पुष्यिमित्र शुक्ल को बौद्धों का पीछा करने वाला माना गया है। परन्तु इससे कोई असर जनता पर नहीं हुआ। जनता के बौद्ध-धर्म के प्रति अगाध प्रेम के कारण ही शुक्ल-कर्य काल में बौद्ध-धर्म फूला-फला। इस काल में बौद्ध-स्मारकों पर अंकित कितने ही लोगों द्वारा दिए गए व्यक्तिगत दान से उपयु के बात का समर्थन होता है। भरहुत-स्तूप, कार्ले की गुफाएँ, साँची का स्तूप, शुक्ल-कर्य काल के ही हैं। बौद्ध-धर्म मठों तक ही सीमित न रहकर अब जनसाधारण का धर्म बन गया था। उसमें मुति-पूजक धर्मों की भाँति उपासना-तस्य धुसने लगे।

इस समय उत्तर में श्रीकों ने बौद्ध-धर्म अपनाया। सिनान्द्र राजा बौद्ध-धर्म का वदा प्रचारक था। शाकल में अपनी राजधानी कायम करने पर, उसने कई धर्म-कार्य किए। सिनान्द्र के ही समय से भारत में जो श्रीक थे उन्होंने बौद्ध-धर्म को अपना लिया। पालि स्नोतों से जान पड़ता है कि श्रीकों ने धर्म-प्रचार में भी योगदान दिया। यवन देश के बौद्ध-धर्म अपनाने के बाद मोग्गलिपुत्त तिस्स वहाँ गए और एक श्रीक थेर धर्मरचित को प्रचार कार्य के लिए चुना। धर्मरचित को बाद में अपरान्तक देश में भेजा गया जहाँ उसने हज़ारों स्त्री-पुरुषों और सामन्तों को बौद्ध-धर्म की दीचा दी। भारत में श्रीकों ने बौद्ध कला की एक नई शैली चलाई जिसका विकास पंजाब और उत्तर-पश्चिमी भारत में हुआ।

अशोक के राज्यकाल में बौद्ध-धर्म भारत में इस तेज़ी से फैला कि उसके अहारह पंथ बने। यह भेद सैद्धान्तिक उतने नहीं थे, जितने भौगोलिक थे। बौद्ध-धर्म के विकास के साथ-साथ श्रलग-श्रलग प्रदेशों में पंथ बने। उन्हें संगठित करने वाली या एकरूपता देने वाली कोई ब्यवस्था न होने से पुराने उपदेशों को उन्होंने श्रपने अपने तरीके से श्रागे बढ़ाया। कई पंथ-भेद तो मिट भो गए। बुद्ध के निर्वाण के बाद दूसरी सदी में महासंबिक ने श्राठ विभिन्न निकाय चलाए। इनमें एक ब्याव-हारिक, लोकोत्तरवाद, श्रपरशैल, श्रीर उत्तरशैल प्रमुख थे। एक शती बाद स्थविरवाद मानने वालों में फूट पड़नी श्रुरू हुई। पहली फूट्र के कारण दो निकाय निकले—सर्वास्तवाद तथा मूल-स्थविरवाद (जिसे हमावत भी कहते हैं)। वैशाली में श्रपने श्रारम से, महासंबिक पूर्व की श्रार पीमित रहा, जहाँ से वह विशेषतः द्विणा की

१. मिलिन्द पन्द के आरम्भ में उल्लिखित शागला

ब्रोर फैला। इस मत के मानने वाबे उत्तर में श्रधिक नहीं रहे होंगे, क्योंकि उनका उल्लेख केवल दो उत्कीर्यं लेलों में है। महासंविक का श्रपना साहित्य विकासत हुआ श्रीर वस्तुतः उसने प्राचीन बौद्ध-धमं की सब से श्रीश्रक्त परम्परा रखी। क्योंकि वह अपने श्रापको महाकारयप से चला हुआ धमं मानता है। इसी महाकारयप ने पहला बौद्ध संघ बुलाया, जिसमें बौद्ध-धमं के सूत्र पहली बार परम्परा के श्रनुसार पढ़े गये। धान्यकटक प्रदेश के साहित्य में महासंविक की सभी शाखाओं का उल्लेख यह बतलाता है कि वह प्रदेश सातवाहनों के और उनके वंशओं के राजाश्रय में, इल्ला वाटी में, महासंविकों का सब से बड़ा अखाड़ा रहा होगा। यह मत ठीसरी या चौथी शती तक पनपते रहे। स्थितरवाद नामक दूसरे दल में से जो निकाय निकले, उन्होंने भी साहित्य धौर उत्कोर्यकेलों में अपना निश्चित स्थान बना लिया। ये शुंग काल से कुषाया काल तक यानी २०० इसापत्र से २०० ईस्त्री तक पनपते रहे। सर्वास्तिवाद और उसकी अन्य शाखाएँ उत्तर में पनपत्री रहीं। सर्वास्तिवाद निकाय मधुरा से नगर (हार) भीर तच्चित्रका से कारमीर तक के समूचे प्रदेश में पनवित्र था।

किनक का राज्य-काल भी बौद-धर्म के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण बरना है। परम्परा से वह न केवल धर्म का एक बढ़ा आश्रयदाता रहा, परन्तु बौद-धर्म को श्रागे रूप देने वाले महान शासकों में से एक बना। उसी के राज्य-काल में प्रक्यात भारताय-यूनानी बौद्धकला-शास्त्रा विकसित हुई। भारत से बौद भिष्ठ सुद्ध-धर्म को मध्येशिया श्रीर जान ले गए। एक नया बौद्ध-धर्म का रूप, जिसका कि नाम महायान था, श्रीर जिसके बहुत दूरगामी परिखाम घटित हुए, इसी समय विकसित हुआ। कनिष्क ने बौद्ध-धर्म के विकास में बहुत योग दिया होगा।

गुप्तवंश के समय में बौद-धमं को एक नई मेरणा मिली। यद्यपि गुप्त सम्राट भागवत थे, ब्राह्मण-धमं के मानने वाले थे, फिर भी बौद-धमं के प्रति उनकी प्रती सहानुमृति थी। ऐसे कई महत्त्वपूर्ण उत्कोर्णलेख मिलते हैं, कीशान्त्री, साँची प्रती सहानुमृति थी। ऐसे कई महत्त्वपूर्ण उत्कोर्णलेख मिलते हैं, कीशान्त्री, साँची कोध-गया और मथुरा प्रदेशों में, रेवीं शती से दुरी शती के धन्त तक, जिनमें कई व्यक्तिगत अनुदान देने वालों के नाम हैं। इसी काल में भारत में शाए चीनी व्यक्तिगत अनुदान देने वालों के नाम हैं। इसी काल में भारत में शाए चीनी यात्रियों के कई वृत्तान्त मिलते हैं जिनसे इस देश में बौद्ध-धमं की स्थित का अवा-पत्रियों के कई वृत्तान्त मिलते हैं जिनसे इस देश में बौद्ध-धमं के स्वन्ता, बाग और धान्यकृट में पाए जाते हैं, जो कि गुप्त-काल में बौद्ध-धमं के सकत्ता, बाग और धान्यकृट में पाए जाते हैं, जो कि गुप्त-काल में बौद्ध-धमं के विकास और समृद्धि के विषय में मूक होकर भी बहुत मुखर हैं। काहियान विकास और समृद्धि के विषय में मूक होकर भी बहुत मुखर हैं। काहियान विकास और समृद्धि के राज्यकाल में भारत में बाया। उसने बौद्ध-धमं की समृद्ध देशा

के बारे में साच्य दिया है, विशेषतः उड्डियान, गन्धार, मथुरा, कन्नौज, कोशब मगध और तात्रिबिष्ति के विषय में । नाजन्दा विश्वविद्यालय की संस्था की स्थापना भी गुप्त राजाओं के राजाश्रय से ही सम्भव हो सकी थी ।

सातवीं शती के मध्य से हमें कई ऐसे वृत्तान्त मिलते हैं जिनसे भारत में बौद्ध-धर्म की स्थिति का स्पष्ट चित्र मिल जाता है। जहाँ तक उसकी सीमा का प्रश्न है, वह सबसे अधिक ऊँचाई पर पहुँच चुका था। साथ ही उसके अधःपतन का भी आरम्भ हो चुका था। परन्तु बौद्ध शिच्या के कुछ बड़े केन्द्र, यथा नालन्दा और वलभी में, ज्ञान का प्रकाश निरन्तर जल रहा था। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने राज्यकाल के अन्तिम दिनों में महायान बौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया था। पश्चिम में वलभी के मैत्रक वंश के राजा छठी शती के मध्य से बौद्ध-धर्म के आश्रयदाता बन गए थे। कई बौद्ध भग्नावशेष वलभी में लोजे गए हैं, जो कि बौद्ध-धर्म के अस्तित्व का साच्य, उस प्रदेश में दसवीं शती तक देते हैं।

हर्ष के राज्य के बाद जो शती बीती उसमें ऐसी अराजक अवस्था फैली जो कि बौद्ध-धर्म जैसे मठप्रधान धर्म के विकास के लिए उपयुक्त नहीं थी। राजाश्रय पर ही ऐसे धर्म का विकास अवलम्बित रहता है। बौद्ध-धर्म कारमीर में प्रचलित रहा, विशेषतः वहाँ की स्वात घाटी में। वलभी आदि कुछ स्थानों में बौद्ध-धर्म प्रचलित था, परन्तु उसकी दशा अच्छी नहीं थी। फिर भी, अब बौद्ध-धर्म धीरे-धीरे भारत के अन्य भागों से विलुप्त हो रहा था, तब पूर्वी भारत में पाल-वंश के राजाश्रय में उसका दूसरा बड़ा पुनरुत्थान हो रहा था। इस राजवंश के बहुत से शासक पक्के बौद्ध थे। नालन्दा विहार को उन्होंने बड़े अनुदान दिए, और विक्रमशीला (विक्रमशिला), ओदन्तपुरी और सोमपुरी के नए विहार स्थापित किए।

इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गुप्तों के विकास से पहले कुछ पुराने अध्ययन-केन्द्र उपेचित हो चुके थे, फिर भी कुछ नये केन्द्र भी इसी काल में बने। यह नये केन्द्र बहुत से नहीं थे, परन्तु आरम्भिक गुप्तकाल में कारमीर बौद्ध अध्ययन का सबसे बड़ा केन्द्र था। बाद में नालन्दा की स्थापना के परचात यह अध्ययन-केन्द्र धीरेधीरे पूर्वी भारत की ओर बदलता गया। नालन्दा करीब तीन शती तक समूचे बौद्ध जगत पर छाया रहा, छठी से नौवीं शती तक। महान पाल राजाओं के राजाअय के बावजूद, नालन्दा से बद कर दो और संस्थाएं बन गई—विक्रमशिला और ओदन्त पुरी—जो कि पालों के समय में स्थापित हुई। पूर्वी भारत में कई नथी संस्थाएं बनी थीं—विक्रमशिला, ओदन्तपुरी, जगइल, विक्रमपुरी इत्यादि। उन्होंने नौवीं से बारहर्वी शती तक बौद-संस्कृति विषयक सारा कार्य अपने में केन्द्रित-सा कर किया था।

# उत्तरी देश

### मध्य एशिया और चीन

मध्य पृशिया में बौद्ध-धर्म कब शुरू हुआ, इसकी निश्चित तारीख नहीं मिलती, किर भी यह प्रायः निश्चित है कि घुमन्तू टोलियाँ, जैसे शक और कुषाण जातियाँ और भारतीय व्यापारी अपने साथ भारतीय संस्कृति के और बौद्ध-धर्म के कई तत्त्व पूर्वी तुर्किस्तान के कई राज्यों तक ले गए। यह सब ईस्वी सन् के एक शती पूर्व तक होता रहा। अब इस बात का स्पष्ट साच्य मिला है कि इस प्रदेश के दिच्या के हिस्से में कुछ छोटे भारतीय उपनिवेश स्थापित हो चुके थे—खोतान से लबनोर प्रदेश तक। एक भारतीय उपभाषा, जो उत्तर-पश्चिम की बोली के समान थी, इन प्रदेशों की सरकारी भाषा थी। भारतीय उपनिवेश बसाने वाले प्रथम यात्री बौद्ध-धर्म को इस प्रदेश में ले गए।

प्राचीन लोतान की परम्परा के अनुसार अशोक के एक पुत्र कुस्तन ने यह राज्य परिनिर्वाण के २३४ वर्ष परचात यानी ईसापूर्व २४० में स्थापित किया। उसके प्रपौत्र विजयसम्भव ने लोतान में बौद्ध-धर्म स्थापित किया। एक बौद्ध विद्वान् जिसका नाम आर्य वैरोचन था, भारत से आया और वह राजा का प्रधान उपदेशक बना। लोतान में पहला विद्वार २९९ ईसापूर्व में स्थापित हुआ। परम्परा आगे यह भी बताती है कि एक भारतीय राजवंश लोतान में ४६ पीढ़ियों तक राज करता रहा। तब बौद्ध-धर्म इस प्रदेश का प्रधान धर्म बना रहा। अपने समृद्धिकाल में, बौद्ध-धर्म के लोतान में करीब चार हज़ार केन्द्र थे, जिनमें विद्वार, चैत्य, मन्दिर आदि समी थे। चीनी यात्री, जैसे फाहियान, सोक्-युन और युआन-च्वांग आदि, लोतान में बौद्ध-धर्म के आठवीं शती तक फलने-फूलने के प्रमाख देते हैं। लोतान दिच्या के प्रदेशों में बौद्ध-धर्म के प्रसार का मुख्य चेत्र बन गया, यथा निय, कालमदन (चेन), कोराइना (लूलन) और कोक्कुक (काशगर)।

चीनी तुर्किस्तान के उत्तरी हिस्से में चार महत्त्वपूर्ण राज्य थे, जिनके नाम थे भरूक ( अक्सु ), कुच, अग्निदेश ( कर-शहर ) और काओ-चंग ( तुरफान ) । कुच इन चार प्रदेशों में सबसे अधिक शक्तिमान था और उसने दूसरे उत्तरी राज्यों में और चीन में बौद्ध-धर्म के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भाग बिया । कुच में बौद्ध-धर्म ईसा की प्रथम शतों में फैबा । तींसरी शती के चीनी बृत्तान्तों से पता चलता है कि उस काल-सबंद में करीब एक हज़ार स्तूप और मन्दिर इच में थे । इच के बौद्ध-भिद्य चीन गए और उन्होंने बौद्ध प्रन्थों के अनुवाद का बढ़ा काम किया । पुरात्स्वविषयक शोध से

पता चलता है कि बौद-धर्म आठवीं शती तक उत्तर में एक विकासशील धर्म था। इन प्रदेशों के पतन के बाद बौद-धर्म ११वीं शती तक राजाश्रय पाता रहा। राजाश्रय देने वाले थे उद्गुर तुर्क, जिनकी राजधानी तुरफान प्रदेश में थी।

चीन में बौद्ध-धर्म पूर्वी तुर्किस्तान की घुमन्तू जातियों ने ईसा पूर्व प्रथम शती के अन्त में फैलाया। एक शताबदी के भीतर वह ऐसा धर्म बन गया जिसे सरकारी रूप से सहनीय धर्म मान लिया गया। बौद्ध विद्वान ईसा की प्रथम शती के अन्त से चीन में आने लगे, और उनका कार्य वहाँ अधिक ज़ोरों से होने खगा। परन्तु समुचे हव काल (६४—२२० ईस्वी) में यद्यपि कई विद्वान चीन में आए, चीनियों के बीच कार्य करते रहे, और उन्होंने चीनी भाषाओं में कई बौद्ध प्रन्थों को अनूदित किया, फिर भी बौद्ध-धर्म को स्थानीय धार्मिक मतवादों से बहुत संघर्ष करना पड़ा। कन्फ्यूश्यम मत को धर्म का रूप देने का यत्न हन-काल में किया गया, चूँ कि परम्परा से उस मतवाद का राज-दरबार में और सामन्त-वर्ग पर बड़ा प्रभाव था और ये वर्ग बौद्ध-धर्म को बर्बर मानते थे। ताओ मत धर्म के रूप में बहुत मज़बूती से जड़ें पकड़ चुका था, परन्तु उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि बौद्ध-धर्म से अधिक कमज़ोर थी। इस कारण से बौद्ध-धर्म देशज धर्मों से अधिक प्रभाव जल्दो जमा सका।

कन्पयूशियस के धर्म की तुलना में बौद-धर्म अधिक सुविकसित धर्म था, और ताओ मत से उसका तत्त्व-ज्ञान अधिक गहन था, इसलिए उसने जरुदी से चीनी लोगों को आकर्षित कर लिया। चीनी भद्रवर्ग भी बौद-धर्म के पच में प्रतिपादन करने खगे। इस प्रकार से माऊ-रिसउ ने, जो कि हन-काल (१७० से २२१ ईस्वी) के अन्तिम वर्षों में हुआ, एक वार्तिकभाष्य लिखा जिसमें उसने बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों की कन्पयूशियस और लाओरसे के सिद्धान्तों से तुलना की, और प्रथम मत की महत्ता प्रतिपादित की।

माऊ-स्सिड जैसे लोगों के लेखन से शिचित चीनियों के मन में भी बौद्ध-धर्म के प्रति आश्वासन का भाव जागा। चीन में आये भारतीय बौद्धों और उनके शिष्यों के द्वारा जो पित्रत्र जीवन बिताया जा रहा था, वह भी चीनियों को इस नये धर्म के प्रति आकर्षित किए बिना न रह सका। इस नये धर्म के विकास में विदेशी राजवंशों का राजाश्रय भी उपयोगी सिद्ध हुआ। वेई राजवंश, ईसा की चौथी शती में प्रवत्व हुआ। उसका मूल विदेश में था। वे चीन में बौद्ध-धर्म के बड़े आश्रयदाता थे, और उस देश में बौद्ध-कला के सब बड़े कामों के आरम्भकर्ता थे। इस राजवंश के प्रथम सम्नाट ने बौद्ध-धर्म को एक राज-धर्म बनाया।

इस समय के बाद तो बोद्ध-धर्म ११वीं शती तक चीन में फलता-फूलता रहा।

एक के बाद एक भारत से बौद्ध आचार आए और उन्होंने इस सद्धमं-चूइ को बराबर अञ्चलित रखा। चौथी शती से चीनी भिद्ध स्वयं भारत में आने लगे और बौद्ध-धर्म का गहरा अध्ययन करने लगे। बहुत-सा बौद्ध साहित्य, जो कि भारतीय मूल अन्थों से भारतीय और चीनी आचार्यों ने अनुवादित कियाथा, चीनियों को अनुवाद के रूप में बौद्ध-धर्म पढ़ने-समक्कने में सहायक होता रहा। कुछ अनुवादों का बहा साहित्यिक महत्त्व था और वे चीनी साहित्य में श्रेष्ठ अन्थों (क्लासिवस) के रूप में माने गए।

बौद्ध-धर्म का चीनी जीवन और विचारों पर प्रभाव बड़ा भारी था। कुछ देवता-विषयक धार्मिक विश्वासों के स्रतिरिक्त, बौद्ध-धर्म ने चीन में पुनर्जन्म, कार्य-कारण सिद्धान्त, श्रीर इह कर्म का फल अन्यन्न भोगना आदि विश्वासों को फैलाया। विशेषतः यथार्थ के विषय में यह धारणा कि प्रकृति के प्रत्येक कण्-कण्ण में वह ज्यास है, और चिर-भंगुरता का सिद्धान्त, बौद्ध-दर्शन के ये ऐसे दो तत्त्व हैं जिनका चीनी कवियों और कलाकारों पर बड़ा असर पड़ा और चीन की सौद्र्य-विषयक दृष्ट इन सिद्धान्तों ने निर्णीत की। बौद्ध-धर्म ने चीनियों में एक गहरी धार्मिक भावना और गहन विश्वास निर्मित किए, जिससे चीनी कला की महान कृतियाँ निर्मित हुई, जैसी युन-काङ, हुङ्-मेन, तुन-हुआङ आदि स्थानों में मिलती हैं।

# कोरिया और जापान

सुदूरपूर्व में एक महत्त्वपूर्ण बौद्ध-केन्द्र कोरिया है। ईसा की चौथी शती के स्नारम्भ से बौद्ध-धर्म से उसका परिचय हुआ। उन दिनों कोरिया प्रायद्वीप के तीन भाग थे, कोगुर्य उत्तर में, पाक-चे दिच्चण-पश्चिम में और सिला दिच्चण-पूर्व में। इन तीन भागों में बौद्ध-धर्म का इतिहास एक-सानहीं है। बौद्ध-धर्म सबसे पहले कोगुर्य में एक चीनी भिद्य ३७२ ईस्वी में लाये। बारह साल बाद बौद्ध-धर्म पाकचे पहुँचा, एक मध्य-एशियायी भिक्ख मारानन्द के सहारे। सिला में बौद्ध-धर्म सबसे अन्त में पहुँचा। कोगुर्य में बौद्ध-धर्म पहुँचने के तीन बरस बाद वह सिला में पहुँचा।

कोरिया के बौद्ध-धर्म की सबसे बड़ी विशेषता इस बात में है कि उसने चीन श्रीर जापान के बीच एक श्रृंखला का कार्य किया। यद्यपि बौद्ध-धर्म को कोरिया में श्रारम्भ से ही राजाश्रय मिलता रहा, फिर भी उसके सिद्धान्तों में कोई महत्त्वपूर्ण विकास नहीं हुआ था।

कोरिया का बौद-धर्म ईसा की ११वीं शती में श्रपनी परम सत्ता पर था। बह कोरिया के बांग राजवंश का समय था। इस काल से पहले, बौद-धर्म सिला राजवंश के प्रभाव में फैर्ल रहा था। इस समय, कई प्रसिद्ध विद्वान बौद्ध सिद्धान्तों

का अध्ययन करने के लिए चीन पहुँचे। इनमें युग्रान ल्सो (६१३-६८३ ईस्वी), जो फासियान शाखा का था, युत्रान हिन्नाम्रो (६१७-६७० ईस्वी) म्रीर यी सिम्राङ् (६२४-७०२ ईस्वी), जो दोनों होउन्रा येन शाखा के थे, प्रसिद्ध हैं। ग्यारहवीं सदी के बाद बौद्ध-धर्म, जो कि अब तक सिछ राजवंश से सम्बद्ध धनवान वर्ग का धर्म था, जन-साधारण का धर्म बन गया, विशेष रूप से यि वि'एन, प'ऊ चाम्रो म्रीर म्रन्य भिक्खुमी के प्रयत्नों से । यि ति' एन, नामक विद्वान जो चीनी त्रिपिटक की सुचियों के सम्पादन के लिए प्रसिद्ध था—इस चीनी त्रिपिटक को यि ति'एन लु कहते हैं—चीन में बौद्ध-धर्म पढ़ता रहा और उसके बाद उसने कोरिया में होउन्ना येन और ति'हुएन त' बाई शाखाओं के सिद्धान्तों का प्रचार किया। उसने कोरिया की भाषा में बौद्ध-धर्म पर लेख भी लिखे। फिर भी, पु'चाओं ने कोरिया में ज़ेन बौद्ध-धर्म का प्रचार शुरू किया, जो कि बाद में, इतिहास में इतना महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाला सिद्ध हुआ। मंगोल साम्राज्य का युश्रान राजवंश जब वांग राजवंश पर स्राधिपत्य प्राप्त कर चुका, तब कोरिया में बौद्ध-धर्म पर लामावाद का बहुत प्रश्नाव पड़ा। संगोल साम्राज्य के पतन के बाद, चोसेन (कोरिया) के ही राजवंश ने कन्फ्यूशियस के मत को श्रपनी संस्कृति के प्रमुख सिद्धान्तों के नाते स्वीकार कर लिया श्रीर इस प्रकार से बौद्ध-धर्म को श्रपने श्रादरपूर्ण स्थान से च्युत कर दिया। यद्यपि उसका कोरिया में राजाश्रय नष्ट हो गया फिर भी जनता के धर्म के नाते वह फलता-फूलता रहा।

श्राष्ट्रनिक कोरिया का बौद्ध-धर्म, वस्तुतः ज़ेन बौद्ध-धर्म है । श्रमिताभ बुद्ध या मैत्रेय बोधिसत्व में विश्वास से वह धर्म रंजित है ।

जापान को महायान बौद्ध-धर्म का देश कहते हैं। यह बौद्ध-धर्म का रूप आरम्भ में चीन में विकसित हुआ, वहाँ से कोरिया और फिर जापान पहुँचा। उसके बाद बौद्ध-धर्म चीनी और जापानी दोनों प्रकार के भिक्छुओं के प्रयत्नों से विकसित हुआ। जापानी विद्वान सामान्यतः यह मानते हैं कि बौद्ध-धर्म ने अपना पहला रूप वहाँ ४४२ ईस्वी में दिखलाया और वह कुद्र (पक्चे) से आया, जो कि कोरिया का एक अंग था।

हमारी दृष्टि से, जापानी बौद्ध-धर्म का निम्न ऐतिहासिक विभाजन किया जा सकता है—

- श्रायात का काल । इठी से सातवीं शताब्दी .ईस्वी । (असुक श्रीर नर काल)
- २. राष्ट्रीयकरण का काल । नौवीं.से चौदहवीं शताब्दी ईस्वी । (हीम्रान और कमकुर काल)

३. परम्परा-निर्वाह का काल । पन्द्रहवीं से बीसवीं शताब्दो ईस्वी । (सुरो-मशी, मोमोयम, श्रीर एदो काल, श्रीर श्राष्ट्रनिक काल)

(१) आयात का काल—बौद्ध-धर्म का पहला रूप, जापान में अपने आपको शिंतोवाद के अनुकूल बनाने के नाते व्यक्त हुआ। शिंतोवाद जापान का देशज धर्म-पन्थ था। इस कार्य के लिए, बौद्ध भिक्खुओं ने पितर-पूजा को मान लिया और बुद्ध की प्रतिमा के साथ-साथ वे शिंतो मत के देवलाओं की भी पूजा इस बहाने करने लगे, कि वे सब देवता बुद्ध के ही विभिन्न अवतार हैं। इस प्रकार से बौद्ध-धर्म धीरे-धीरे जन-साधारण में स्थापित हो गया। उसने शिंतोवाद को पूरी तरह से छोड़ नहीं दिया।

इसका एक बड़ा लाभ यह था कि जब बौद्ध-धर्म ने पहले जापान में श्रपना रूप दिलाया, तब वह चीन की बहुत विकसित संस्कृति के साथ-साथ श्राया। उसके श्रिष्ठिकतर सांस्कृतिक रूप के कारण बौद्ध-धर्म धनी सामन्तवर्ग ने स्वीकार कर लिया, श्रीर यही वर्ग उस समय जापान का बौद्धिक वर्ग था। एक बार भद्द-वर्ग के इसे स्वीकार कर लेने पर सारे देश में बौद्ध-धर्म बहुत जल्ही से फैल गया। प्राचीन जापान के कई सम्राट बौद्ध बने श्रीर उन्होंने श्रपने जीवन के श्रादर्श के रूप में बौद्ध-धर्म के कई सिद्धान्त मान लिए। राजपुत्र शोकोतु ने (४७४-६२१ ईस्वी), जो सम्राज्ञो सुइका का रोजेंट था, बौद्ध-धर्म को बड़ी देन दी। होयुं जी मठ स्थापित करके उसने तीनों पिटकों पर टीकाएँ लिखवाईं। वस्तुतः जापान ने बौद्ध-धर्म के लिए वही किया, जो कि सम्राट श्राके ने भारत में बौद्ध-धर्म के लिए किया, या कि कार्स्टाइन ने ईसाई धर्म के लिए रोमन साम्राज्य में किया।

उन दिनों चीन से जो बौद्ध-धर्म के पन्थ लाये गए वे छः थे—कुश (ग्रमि-धर्म कोश शाखा), सान्रोन (माध्यमिकों को तोन टीका वाली शाखा), जोजित्सु (सत्यसिद्ध-शाख शाखा), केगीन (श्रवतंसक शाखा), होस्सो (धर्म-लच्च शाखा), श्रीर रिस्सु (विनय शाखा)। यह बेहतर होगा कि इन्हें धार्मिक पन्थ कहने के बजाय बौद्ध संस्थाएँ कहा जाय।

(२) राष्ट्रीयकरण का काल प्रथवा जापानी बौद्ध-धर्म का दूसरा काल दो नए पंथों की स्थापना से ग्रुरू हुआ—केन्द्राई और शिंगोन । ये पंथ क्रमशः साईचो (७६७-८२२ ईस्वी) और कुकई (७७४-८३४ ईस्वी) ने स्थापित किए। जनका उद्देश्य था बौद्ध सिद्धान्तों का राष्ट्रीयकरण जिससे कि बौद्ध-धर्म जनसाधारण का धर्म बन सके। उसी समय; उनका उद्देश्य था बौद्ध मठों में निक्खुओं को अनुशासित रखना, जो कि दैनन्दिन ऐहिक जीवन से दूर रहते थे। इन दो पन्थों

का प्रमुख गुण यह था कि उन्होंने केवल आध्यात्मिक मोच पर ही ज़ोर नहीं दिया, परन्तु साथ ही इस जीवन और जगत के सिद्धान्तों की परिपृत्ति पर ज़ोर दिया।

तेन्दाई श्रौर शिंगोन भिन्खुश्रों के प्रयत्नों से बौद्ध-धर्म का राष्ट्रीयकरण हो सका श्रौर धीरे-धीरे वह लोकप्रिय बनने लगा। फिर भी कई समस्याएँ सुक काने को बाकी रह गई थीं। यह सिद्धान्त श्रभी भी इसने केंचे श्रौर केवल विद्वानों के समभने लायक थे। उन्हें जनसाधारण तक पहुँचाना था। जनसाधारण तो श्रम्ध-विश्वासों में डूबा हुश्रा था। सो इन सिद्धान्तों के साथ जब तक चमत्कार नहीं जुढ़ते बब तक वे जनग्राह्म कैसे बनते ? साथ ही बौद्ध-धर्म के प्रसार के साथ-साथ उथों-ज्यों परिस्थितियाँ बदलीं, उससे कई लोगों को यह प्रेरणा मिली कि वे इस दुनिया को छोड़ कर पारलीकिक मामलों में श्राध्यात्मिक शान्ति लोजें।

पुक नई बौद्ध विचारधारा दसवीं शती में चल पड़ी। वह यी स्रमिताभ बुद्ध में विरवास। कई लोग इस धर्म के अनुयायी बनाए गए। वे केवल स्रमिताभ बुद्ध का नाम-जाप करते— इस स्राशा से कि उनके पित्र देश में उनका पुनर्जन्म होगा। इस स्रान्दोलन के पीछे-पीछे कई स्वतन्त्र नये पन्थ चल पड़े जो कि स्रमिताभ में विरवास करने पर जोर देते थे। वे नये पन्थ, जो कि १२वीं सौर १६वीं शती में चल पड़े, ये थे— युजु-नेनबुरसु, र्योनिन (१००२-११६८ ईस्वी) द्वारा स्थापित; जो हो, होनेन (१९३३-१२१२ ईस्वी) द्वारा स्थापित; जो हो, होनेन (१९३३-१२१२ ईस्वी) द्वारा स्थापित; जोर जि, इप्पेन (१२३१-१२८६ ईस्वी) द्वारा स्थापित। इन सब पन्थों में यह बात समान थी कि मुमुद्धशों के लच्चण सामान्य थे, सौर विचार और आचार को शुद्ध करने के और सरल बनाने के गस्ते एक-से बताए गये थे। इन कारणों से, कई साधारण लोग उन पन्थों का स्रमुयायित्व कर सके। विशेवतः किसानों स्रोर सिपादियों में से कई स्रमुयायी बने।

कमकुर काल में, जब कि ये पंथ श्रास्तत्व में आये, जापान में सामन्त-शाही का विकास हुआ। इसी काललवर में दो नये पंथ सामने आये। एक या ज़न, किसे ईसई (१९४१-१२११ ईस्वी) और दोगेन (१२००-१२१३ ईस्वी) ने स्थापित किया, और दूसरा या निचिरेन जिसे निचिरेन (१२२२-१२८२ ईस्वी) ने स्थापित किया था। इन दो पंथों में भी ये सब विशेषताएँ आ गई जो कि पवित्र देश में विश्वास करने वाले ऊपर उक्लेख किए हुए पंथों में थीं, यद्यपि दोनों के सिद्धान्तों में विचित्र विरोधाभास था। एक का विश्वास था कि दूसरों की शक्ति में अद्या रखने से मुक्ति मिलेगी। यह था 'शुद्ध देश बाले बौद्ध-धर्म' का मूलभूत दर्शन। दूसरे का अपने स्वयम् के प्रयस्न से मुक्ति पाने के सिद्धान्त में विश्वास था, निस पर ज़ेन और निचिरेन सिद्धान्त आधारित थे। ज़ेन बौद्ध-धर्म के अनुयाबी अधिकतर योद्धा वर्ग में से थे, और उन्होंने जापान की संस्कृति पर काफी प्रभाव डाजा।

इन नए पंथों के विकास से बौद्ध-धर्म पूरी तरह से जनसाधारण द्वारा स्वीकृत हो गया। इस प्रक्रिया की बहुत सी मंज़िलें इतनी स्पष्टतः ग्रंकित हैं कि राष्ट्रीयकरण श्रीर जनसाधारणीकरण शब्दों से जापानी बौद्ध-धर्म के इतिहास में युगान्तकारी मोड़ ध्वनित होते हैं। इसी कारण से, श्राधुनिक जापानी विद्वान कमकुर काल की श्रोर विशेष रूप से ध्यान दिलाते हैं, जब कि बौद्ध-धर्म पूरी तरह से जापान में जा गया।

(३) परम्परा-निर्वाह का काल—कमकुर काल के बाद जापानी बौद्ध-धर्म में कोई महत्त्वपूर्ण विकास नहीं हुआ। देवल बहुविध शास्त्राएँ विस्तृत हुईं।

ईदो काल (१६०३-१८६७ ईस्वी) में बौद्ध-धर्म जापान का राष्ट्रीय धर्म बन गया। इसका अय तोकुगव शोगुनते के राजाश्रय को है। इस विकास का प्रधान कारण यह या कि सरकार आशा करती थी कि इस प्रकार से जापानी जनता पर ईसाई धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके। इस काल में, बौद्ध-धर्म इतना लोकप्रिय बना कि इस युग के अन्त में बौद्ध-धर्म विषयक कार्यक्रम ने विद्वत्तापूर्ण अध्ययन का रूप से लिया। इसी से आज के बौद्ध अध्ययन और शोध की

नाव पड़ा।
१८६८ ईस्वी में मेईजि के पुनर्स्यापन के बाद बौद्ध-धर्म का श्राता जैसे को
गया। उसको मिलने वाला जनाश्रय भी कम हुआ। राष्ट्रीयतावादी शितो धर्म की
भोर से विरोध होता रहा। भिन्न और जनसाधारण दोनों ने इस खतरे को कम
किया। आगे चल कर सरकार ने नये विधान में पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता दे दी। साथ
ही कई भिन्न जिन्होंने बौद्ध-धर्म के नये सिद्धान्त वैज्ञानिक ढंग से खोज निकाले
थे, वे पुराने सिद्धान्तों में नया अर्थ पाने लगे। बुद्ध बौद्ध मिशनरी धमरीका, हवाई
हीप तथा धन्य देशों में नये रूप से बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिए गये।

# तिब्बत (मध्य) श्रीर लदाख

जहाँ-जहाँ बौद्ध-धर्म के उपदेश पहुँचे, जनता के हृदय में एक नई ऐतिहासिक चेतना वे जगाते रहे। इसका बहुत श्रव्हा उदाहरण विब्बत है। जैसे भारतीय इतिहास लिखित रूप में महान बौद्ध सम्राट श्रशोक के समय से लिखा जाने लगा, उसी प्रकार से तिब्बत का इतिहास भी तिब्बत के सबसे गुणवान राजा स्रोङ्-बस्सन-स्नाम-पो (जन्म १९७ ईस्वी) के समय से लिखा हुआ मिलता है। इस राजा

ने विब्बती बोली के लिए वर्णमाला देकर एक लिखित रूप दिया, जिससे कि भारत से उसके देश में बौद्ध-धर्म आ सका। तिब्बत के आस-पास की बौद्ध दुनिया से सांस्कृतिक सम्पर्क उस राजा के दो शताब्दी पहले से शुरू हुए होंगे । ये आस-पास के प्रदेश थे : भारत, खोतान, मंगोलिया, चीन श्रौर बर्मा । एक सम्भवनीय तिब्बती दन्तकथा के अनुसार, कुड़ बौद्ध पचारक भारत से आये और उन्होंने तिब्बती राजा, थो थी-री को बौद्ध-प्रनथ में ट इप में दिए, परनतु इन भारतीय प्रचारकों को निराश हो कर लौट जाना पड़ा, क्योंकि इस विश्वती राजा के दरबार में कोई भी लिपि का ज्ञान नहीं रखता था। अल्प वय में हो बहुत मेवावी छोटे राजकुमार खोड़ -बस्तन की बड़ी लज्जा और होन-भावना का अनुभव हुआ होगा, और उसमें अपने लोगों के पिछड़ेपन को दूर करने की बढ़ी चाह जागी होगी, क्योंकि जब वह राजगद्दी पर बैठा तो उसने निश्चयपूर्वक अपनी सैनिक शक्ति इतनी बढ़ाई कि नेपाल के राजा अंशुवर्मन जो दिचिया में थे श्रीर उत्तर में चीन के सशक्त सम्राट ताईत्सुङ् ने यह श्रधिक श्रव्हा सममा कि इस तिब्बती राजा के साथ सुलह कर लें, श्रीर उसकी चाह को उन्होंने इस तरह आदर दिया कि दोनों ने अपनी राजकन्याओं का विवाह उस राजा के साथ करा दिया । यह दो रानियाँ, नेपाल की अ कुटी और चीन की वेन-चेक् , अपने साथ अपने घरों में अचीभ्य, मैत्रेय और शाक्यमुनि की प्रतिमाएँ लाई । इस प्रकार इस तिब्बती राजा की इच्छा पूरी हुई कि बौद्ध-धर्म का तिब्बत में प्रचार करके अपनी जनता को सम्यता की अप्रपंक्ति में वह लाए । वस्तुतः इन विवाहों का निश्चय होने से पहले ही राजा ने ऐसी कई वातें की थीं कि जिससे उसे ऐसे ऊँचे विवाह-सम्बन्ध प्राप्त हो सकें। उसने अपने दरवार के एक होशियार विब्वती को चुना। इसका नाम था थोन-मि सम् भां-ट, श्रीर उसके साथ सोलह श्रीर मुमुचुश्रों की चुना, जिन्हें द्विण भारत में प्रमुख बौद्ध विद्यापीठों में उसने भेजा, भारतीय शिलालेख-पठन, ध्वनिशास्त्र तथा ब्याकरण का श्रध्ययन करने के लिए, और इन विद्याओं में पारंगत होने पर तिब्बतो भाषा के लिए एक लिपि उन्होंने खोज निकालो, श्रीर उस भाषा का स्याकरण भी स्थिर किया। थोन-मी ने अपने आप की सौंपा हुआ काम इतनी अच्छी तरह से किया कि तिब्बती लिपि तथा ब्याकरण पर उसने आठ स्वतन्त्र प्रन्थ लिखे और कुद्र संस्कृत वौद् प्रन्थों के श्रनुवाद भी तिब्बती में किए। उसे सदा तिन्वती साहित्य के पिता के नाम से याद किया जाता है। उसके जीवन-काल में स्नोङ्-वत्सन ने ऐसे नियम प्रचलित किए जो कि वौद्ध-धर्म के दूर कुशलकर्मों के समान थे। रहासा में रमोचे श्रीर जोखङ् में उसने प्रसिद्ध मन्दिर बनाए, श्रीर पोटाला नामक ग्यारह मंजिल वाला महत्त निर्मित किया। आज भी

उस बड़े महल का एक हिस्सा खंडहर के रूप में बाकी है, जो कि शायद सबसे निचला हिस्सा ग्रीर उसका मृल छोटा रूप रहा होगा। बौद्ध-धर्म ग्रपने सारे सांस्कृतिक विकास ग्रीर सरंजाम के साथ तिब्बत में लाया गया। उसने धीरे-धीरे पुराने वृच्च तथा नाग इत्यादि की पूजा करने वालों के फोऊन विश्वासों का स्थान प्रहण कर लिया। तिब्बत के इतिहास में एक नये बौद्ध युग का श्रारम्भ करने का श्रय तिब्बत के प्रथम महान सम्राट खोड़-बत्सन-स्गम पो को दिया जाना चाहिए। वह इस्लाम के संस्थापक मुहम्मद का, कन्नौज के सम्राट हर्ष का श्रीर चीन के तीर्य-यात्री विद्धान युग्रान-च्वांग का समकालीन था।

यद्यपि बौद्ध-धर्म तिब्बत में ऐसी सौभाग्यशाली परिस्थितियों में श्राया, फिर भी वह उतनी श्रासानी से या जल्दी से जैसा कि स्रोङ्-बत्सन ने सोचा था एक विदेशी भूमि में गहरी जहें न जमा सका। देशज फाऊन विश्वासों से इस नये बौद्ध-धर्म को कम से कम तीन शती तक निरन्तर कितन संघर्ष करना पड़ा। उसे पुराने श्रम्थितश्वासों को दूर करना पड़ा, नये समस्तीते करने पड़े, श्रनन्त काल से जो विचित्र रिवाज श्रीर परम्पराएँ चली श्रा रहीं थीं उनके श्रमुकूल श्रपने श्रापको ढालना पड़ा, उसमें कई बार पराजय श्रीर निर्वासन मी सहना पड़ा। यह सब कुछ ग्यारहवीं शती में श्रतिश के श्राविर्भाव तक चलता रहा, जब बौद्ध-धर्म, श्रन्ततः, सब्चे श्रर्थ में तिब्बत का राष्ट्रीय धर्म बन गया।

स्रोड् बत्सन के बाद, उसके पाँचवे वंशज के समय में बौद्ध-धर्म की प्रतिष्ठा पुनः राज्य-धर्म के नाते हुई। उसका नाम था स्नी-स्रोड्-ल्दे-बत्सन (७११-७१७ ईस्वी)। श्रपने शक्तिशाली फाश्रोन श्रफ्सरों के विरोध के बावजूद, उसने नालन्दा विश्वविद्यालय के शान्तरिचत को तिब्बत बुलाया, श्रौर भारतीय बौद्ध-धर्म के सच्चे सिद्धान्तों को श्रपने लोगों में फैलाने श्रौर ब्यवस्थित रूप से धर्म-परिवर्तन कराने का काम बदाया। शान्तरिचत द्वारा दस कुशल धर्मों श्रौर कारण-परम्परा के चक्र विषयक सिद्धान्तों पर दिए गए बहुत प्रभावशाली उपदेशों का कोई श्रसर न हुशा। कुछ प्राकृतिक विपत्तियाँ जैसे समावात श्रौर महारोग इस समय देश भर में फैले, उन्हें विरोधकों ने यह रूप दिया कि बौद्ध-धर्म की विकृत शिष्ठा के कारण यह प्रकोप हो रहे हैं, श्रौर राजा को श्रन्त में कुछ समय के लिए उसे तिब्बत छोड़ कर जाने का श्रादेश देना पड़ा, क्योंकि तिब्बती जनता उससे नाराज़ श्रौर उसकी विरोधी हो गई थी। भारतीय उपदेशक इतना बुद्धमान था कि वह जान गया कि केवल तंत्रवाद की विचित्र चमस्कारमय पद्धतियों में विश्वास करने वाला ही जनसाधारण पर श्रपना कुछ प्रभाव डाल सकता था। जनता श्रादिम जाडू-टोने श्रौर श्रद्धत सहसा-बिटतों कुछ प्रभाव डाल सकता था। जनता श्रादिम जाडू-टोने श्रौर श्रद्धत सहसा-बिटतों



पर इतना विश्वास करती थी । इस प्रकार से उसने यह सिफारिश की कि पदमसम्भव. को बन्त्रवाद के प्रवस समर्थक थे, उन्हें स्वात घाटी के उर्ग्यान से बुलाया जाय और इस प्रकार से विरोधियों को उन्हीं की भाषा में उत्तर दिया जाय । उसके बाद ती बौद-धर्म के पुनर्स्थापन के लिए शांतरिचंत वहाँ लौटकर चले ही आएँगे। अभी भी तिब्बती जितने श्रादर से पद्मसम्भव (गुरु रिम्पीचे) को देखते हैं, उससे पता चलता है कि इस काम में कहाँ बक उसे सफलता मिली। स्त्री-स्त्रोङ्-ल्दे-बत्सन के राज्य की अन्य घटनाओं में उसकी चीनी सेना पर विजय, जो कि पीटाला के सम्मुख एक स्तम्भवेल पर अंकित है, और ब्सम-यास् में तिब्बती बौद्ध विदार की स्थापना उल्लेखनीय है। यह विहार बिहार के उद्यन्तपुरी विहार के नमूने पर था। दूसरा काम था ल्द्दंकर महल में अनुवादित बौद्ध-कृतियों की सूची का निर्माण, श्रीर तिब्बत में शान्तर्राचत के लीट श्राने पर श्रनुवादित कार्य की पुनर्व्यवस्थित करना । वहाँ आकर ईसा की आठवीं शती में शान्तरित्त की मृत्यु हुई । धर्म-प्रचारक के नाते उसका जीवन बढ़ा बम्बा श्रीर विख्यात रहा। शाम्तरिव्त की मृत्यु के बाद उसने बौद्ध-धर्म के रचनात्मक पन्न पर जो बल दिया था, वह कम होकर बौद-दर्शन की विध्वंसात्मक परम्पराएँ चल पहीं जिनका उपदेश चीनी भिवलुर्खो ने दिया और तिब्बत में बहुत अरसे तक उनका ज़ोर भी रहा। उनकी चुनौती का सामना करने के जिए राजा ने शान्तरिक्त के सुयोग्य शिष्य श्रीर भाष्यकार, कमलशील को नालंदा सं बुलाया । दोनों पद्धों के बीच में राजा के सामने बहस होती रही, और कमलशील आखिर जीत गए। चीनी दार्शनिक भिक्खु के पच्चरों की भावनाएँ हार जाने पर इतनी कहवी हो उठीं कि भारतीय भिन्न का खून कर दिया गया। उसका सृत शरीर मसाखे से बाँधकर स्हासा के उत्तर में एक विहार में श्रभी भी सुरचित रखा है। राजा स्ती-स्रोङ्-स्दे बरसन, जिसकी शक्ति और विद्वता के कारण उसे तिब्बती मंजुश्री का अवतार मानते थे, शोक-विद्वल होकर जल्दी ही मर गये। उसके शक्तिशाली बौद साम्राज्य का दाय मिला उसके बहुत संवेदनशीख और आदर्शनादी पुत्र मु-ने-बस्सन-पो को । करणा और समता के बौद्ध सिद्धान्त इस कल्पनाशील राजपुत्र के इदय को इस प्रकार छू गए थे, कि ज्यों ही वह गद्दी पर बैठा, उसने अपनी प्रजा में सम्पत्ति का समान भाव से वितरण शुरू कर दिया। उसका आयोजन इतनी सफलता से न चल स्का, क्योंकि अम की महत्ता को उतना महत्त्व नहीं दिया गया था, श्रीर विषमताएँ उसमें श्रनिवार रूप से घुत गईं। उसका जनता के लिए अप्रिय राज्यका ले अधिक समय तक न चल सका । उसी के रिश्तेदारों ने उसे ज़हर दे दिया और उसी के माई सी-वरे-स्रोङ्-वरसन

को गद्दी पर बैठाया । उसने भारतीय प्रन्थों को तिब्बनी में श्रमुवादित करने में नवे सिरे से प्रोत्साहन दिया, श्रीर पहला संस्कृत कोश जिसका नाम था महाब्युत्पत्ति (८१४ ईस्वी) प्रकाशित हुआ।

स्नो-एदे-स्नोड्-बत्सन ने अपने छोटे पुत्र का नाम रत्न-प-चेन (८१६-८३८ ईस्वी) रत्ना। वह उसका वंशज बना बढ़े भाई ग्लड्-दर-म के स्थान पर। रत्न-प-चेन को वहाँ के देशवासी तिब्बती बौद-धर्म के सुवर्ण युग का तीसरा सबसे बढ़ा धर्म-संख्य मानते हैं। उसकी बौद-धर्म के प्रति श्रद्धा इतनी विलच्चण थी कि उसने अपने छोटे पुत्र को भिद्धशों की प्रतिज्ञाएँ दिलवाई, दीचा दी, बौद-भिच्चशों को कई प्रकार की सुत्त-सुविधाएँ और शासनिक श्रधकार दिए और उसके खम्बे बालों को करवा कर बौद पुजारियों द्वारा उपदेश देते समय चटाई की भाँति प्रयुक्त करने की भी श्रनुमित दी। रत्न-प्-चेन ने अपने साम्राज्य की सीमाएँ बढ़ाई और उसी के राजाश्रय में तिब्बत का पहला इतिहास भी किला गया।

तिक्वत में एक इत राज्य, श्रीर बीद-धम की प्रतिष्ठा, जिससे कि अब तक उसकी सुख-सुविधा में इतनी वृद्धि हुई थी, एक दम कम हो गई, जब एक दिन रख-प-चेन का खन उसके उपेचित बड़े माई ग्लड्-दर-म के श्रनुयाथियों ने कर दिया। उसके बाद ग्लड्-दर-म बीद-धम का कहर दुश्मन बनकर गद्दी पर बठा। बीद्ध प्रतिमाएँ गाइ दी गई, विदार बंद कर दिए गए, धार्मिक उत्सवों पर प्रतिबन्ध खगा दिया और भिच्च शों को फिर से गृहस्थ बनना पड़ा, महीं तो उन्हें देश निकाला दिया जाता। इन ज्यादतियों का चारों श्रीर गहरा विरोध स्वामाविक था। श्रीर इसका बदला लिया गया जब एक दिन एक भिच्च चुपचाप राजा के पास तक बादे पर चढ़ कर गया श्रीर खासा सोधा निशाना साध कर उसने उसे मार डाला (८४१ ईस्ती)।

ग्लड्-दर-म ने वौद्ध-धर्म को ऐसी निर्भयता से दवाया कि जनता में उसकी वही ही तीय प्रतिक्रिया हुई। तिक्वत की राजनीति में वह काल बहे ही निश्चयात्मक हंग का है। इससे तिब्बत में एकच्ल्रप्रोय राज्य का अन्त हो मया। देश-निकाला जिन भिच्च प्रों को मिला था वे मध्य-तिक्वत को लोट आए और पहले से भी ज्यादा शक्तिमान हो गए। ग्लड्-दर-म के कमज़ोर धंशजों का अपने अधीन राज्यों पर से कब्जा कम हो गया था, और इससे चिलचडन शुरू हो गया। अन्त में वहासा के अन्तिम राजा के पुत्र, द्वास-दस्सन (६०६-२३ ईस्वी) ने राजधानी से विदा माँगी और वे पश्चिमी तिब्बत की और गए, जहाँ उन्होंने अपने आपको एक स्वतन्त्र राजा के नाते प्रस्थापित किया। वह खद्दाख, स्पुरक्ष और गुमे के तीन प्रदेशों



को अपने अधिकार में लाए और बाद में उन्होंने अपने तीनों पुत्रों में बाँट दिया। इन तीन राजवंशों के वंशजों में कई विख्यात राजा हुए, जिन्होंने बौद्ध-धर्म का दीपक पश्चिमी तिब्बत में बराबर जलाए रखा। विद्वान भिच्नुत्रों को उन्होंने राजाश्रय दिया। कई तिब्बती विद्वानों को काश्मीर में भेजा। बौद्ध-धर्म के नवीनतम सिद्धान्तों को समभने के लिए और कई महत्त्वपूर्ण संस्कृत बौद्ध-प्रन्थों के तिब्बती में अनुवाद करवाए। इनमें सबसे विख्यात था ह् खोर-ल्दे (जिसे कि ज्ञानप्रभ भी कहते हैं)। उसने अपने बोटे भाई के लिए राज्य-त्याग कर दिया और स्वयम् भिन्न वन गया और श्रपने दो बचों को भी भिन्न बना लिया। बिहार के विक्रमशीला विहार के महान श्राचार अतिश (जिन्हें दीपंकर श्रीज्ञान भी कहा जाता है) को तिब्बत में बौद्ध-धर्म के अध्यापक के नाते जाने का भी श्रेय उन्हें ही है। ईसा की ग्यारहवीं शती में भारत से श्रन्तिम महान आध्यात्मिक प्रेरणा कविश लाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध-धर्म ने तिब्बत की भूमि में गहरी जहें जमाई और वहाँ से बढ़ कर वह धीरे-धीरे एक देशज, धार्मिक दार्शनिक विचारधारा के रूप में फला-फूला। तिव्वती राजाओं के वंशजों ने पश्चिमी तिब्बत में राज चलाया। कई प्रकार की राजनैतिक उथल-पुथल के चलते हुए भी शक्तिशाली स्रोङ्-बत्सन-स्गम-पो के सीधे वंशजों का राज्य श्रभी भी बहाख में चल रहा है।

तिब्बत में अतिश का जीवन श्रीर कार्य इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसे इतनी जक्दी से विश्वंत नहीं किया जा सकता। उसका विचार श्रन्य श्रध्याय में विस्तार से किया जाएगा। जब से वह तिब्बत में श्राए, तिब्बत में बौद्ध-धर्म के कई देशज सम्प्रदाय श्रीर निकाय चल पढ़े। इनकी श्रपेचा से, श्रारम्भिक मिश्रित श्रीर असंशोधित बौद्ध-धर्म का रूप र्शिङ्म-प श्रथवा पुराना मतवाद माना गया, जिनकी बार उपशाखाएँ थीं। इस निकाय के मानने वाले पद्मसम्भव को श्रपना मत-प्रतिष्ठाता और गुरु मानते हैं। वे देवी श्रीर दानवी दोनों प्रकार की शक्तियों की तृष्टि में विश्वास करते हैं श्रीर वे श्रपनी लाल टोपियों के कारण प्रसिद्ध हैं। श्रतिश के सुधरे हुए उपदेश, जो कि मैत्रेय और श्रसंग द्वारा स्थापित योगाचार परम्परा पर निभर थे, श्रागे चलकर उसके तिब्बती शिष्य ह्र बोम्-स्तोन् के ब्काह-गृदम्स-प शाखा के स्थापन का कारण बने। इस निकाय में हीनयान और महायान दोनों के उपदेशों का संशिद्धन्य रूप। इसमें भिष्ठभों के जिए ब्रह्मचर्य श्रनिवार्य था, श्रीर जादू-टोने का भी शाश्वान्य था। महान तिब्बती सुधारक त्सोन्-ख-प ने द्गे-खुग्स प (मृत्वदः द्गाह-ल्दन-प) नामक सम्प्रदाय चलाया, जिससे बकह-गृदम्स-प का बहुत सा अभिचार कम किया गया श्रीर श्रव यही तिब्बती बौद्ध-धर्म को प्रसुक्तः

श्रिषशासित करता है। श्राध्यात्मक तथा ऐहिक दोनों रूपों में इस सिद्धान्त का श्राधिपत्य श्रव तिब्बत में सर्वमान्य है, श्रीर इसी का परिकाम है कि दलाई लामा जैसी संस्था वहाँ है—धर्मपीट पर यह मुख्य गुरु वंश-परम्परा से चलते हैं। वर्तमान दलाई लामा इस धर्म-प्रधान राज्य के चौदहवें वंशज हैं।

दो श्रोर निकाय, जो कि वकह-ग्रम्स-प से सम्बद्ध हैं, परन्तु जिनका दृष्टि-कोण कम साधुत्त्ववादी या शुद्धिवादी है, वे ११वीं शती के उत्तरार्द्ध में स्थापित किए गए। उनके नाम थे व्कह-र ग्यु-दप श्रोर स-स्वय-प।

टकह-र्ययुद-प (मौखिक परम्परा) तिटबती लामा मर-प द्वारा स्थापित की गई। यह श्रतिश का मित्र था श्रीर नालन्दा विश्वविद्यालय के तान्त्रिक नारो प का शिष्य । इस परम्परा की समानता ध्यान-निकाय से हैं, जो कि चीन और जापान के सभी उत्तरी बौद्धों का वर्तमान मत है, श्रीर उसके प्रधान प्रतिनिधियों में मि-ल-रस-प हुए, जो तिब्बत के बड़े सन्त किवयों में माने जाते हैं, और जिन्हें गुझशास्त्रों की शिचा स्वयम् मर-प ने दी। ब्कह-र्ग्युद-प की आगे चलकर कई और शास्ताएँ हुईं जिनमें से दो यानी कम-प और इब्रुग-प का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। कर्म-प के तीसरे प्रमुख रङ्-स्युङ्-र्दो-र्जे कहलाए। उन्हें कर्म-बक्-सी नामक पंथ के दूसरे प्रमुख के आध्यात्मिक वंशज के नाते वोषित किया गया। वह दो वर्ष पहले मर चुके थे। तब से आध्यात्मिक वंश-परम्परा का रिवाज चल पड़ा । इस प्रकार से दलाई कामा, पंचेन कामा और अन्य कामाओं के चुनाव में, कोई सर्वमान्य अवतार गद्दी पर बैठता है। यह आबरयक नहीं है कि वह पहले लामा का पुत्र, वंशज या शिष्य ही हो। कर्म-प सिक्किम में बहुत ज़ोर पर है और नेपाल में उसके अनुयायी कार्मिक कहलाते हैं। दूसरा प्रधान उप-सम्प्रदाय है ह्व् इग-प (अथवा गर्जन करने वाला) । उसके सिद्धान्त भूटान में इतने ज़ोरों से फैसे कि उस देश ने ही बौद नाम अपना लिया।

दूसरा सम्प्रदाय, स-स्वय-प कहलाता है। उसका नाम 'भूरी मिट्टी' इसलिए रखा गया कि १०७१ ईस्वी में जब पहला मठ बनाया गया तो वहाँ की ज़मीन भूरी थी। वहीं आजकल का स-स्वय बना हुआ है। स-स्वय-प शाला पुराने रिक् म-प शाला से मिलती-जुलती थी, बह्-र्ग्युद-प शाला से कम। और इस सम्प्रदाय के भिन्न बुद्ध-धर्म का पांजन भी प्री तरह से नहीं करते थे। वे नागार्ज न के माध्यमिक दर्शन के आधार पर पुराने और नये के बीच में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। महान त्सोन्-स-प के उदय से पहले वे एक शक्किशनली श्रेणीबद श्रेष्ठ संगठन में परियात हो चुके थे।



इंस्वी सन की १३वीं शती में जब वे मंगील सम्राटों के सम्पर्क में आए तब विद्या के गहरे प्रेमी होने के नाते वे कट्टर धर्मपरिवर्तन कराने वाले भी बने । स-स्क्य श्रेष्ठों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था ह्-फग्स-प, जो कि मंगोलिया के राजपुत्र खुब्लाई का आध्यात्मिक गुरु बना । राजपुत्र खुबलाई जब चीन का प्रथम मंगील सम्राट बना तो उसने मध्य-तिब्बत की सार्वभीम सत्ता स-स्वय के प्रधान पुजारी की सौंप दी । इस घटना का काल था १२७० । इस प्रकार से विब्बत में धर्मप्रधान राज्य का एक नया युग शुरू हुआ। स-स स्य-प ने बहुत से प्रसिद्ध तिब्बती विद्वान पैदा किये, जिनमें प्रसिद्ध बु-स्तीन (१२६०-१३६४ ईस्वी) सबसे बड़ा माना जाता है। वह न केवल प्रमुख मौलिक बौद भाष्यों का विख्यात भाष्यकार था श्रीर एक श्रधिकारिक इतिहासकार था, परन्तु वह अब तक के उपलब्ध बीद-प्रंथों के तिब्बती अनुवादों को संकतित करने वाला भी था। उसने व्यवस्थित रूप से उन अनुवादों को दो बढ़े हिस्सों में बाँटा, बकह-ह म्युर (बुद्ध के शब्द) जो सी खरडों में थे, श्रीर ब्-स्तन-हम्युर (टीकाएँ) जो २२४ खरडों में थे। यही हमें तिब्बती बौद्ध-धर्म सुत्रों के रूप में मिलते हैं। वारानाथ नामक विव्यती इतिहासकार (१४७३ ईस्वी में जन्मा) जी-नइ नामक सम्प्रदाय का मानने वाला था। यह स-स्वय-प की उपशाख। थी। स्सोड् ख-प नामक महान सुधारक के अभ्युत्य के साथ-साथ तिव्यती बौद्ध-धर्म का आधुनिक काल शुरू हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। यह स्सोड्-ख-प अम्दो प्रान्त में १३४८ ईस्वी में जन्मा । संगठन श्रीर सर्व-ब्राहक बुद्धि की श्रद्भुत शक्ति उसमें थी । उसने सब प्रन्यापदेश श्रीर अन्धविश्वास दूर करने शुरू किए श्रीर बौद्ध-भिन्नुश्रों का एक मज़बूत संगठन बनाया, जो कि गहरी विद्या, अनुशासन और ब्रह्मचर्य पर आधारित था। इसी संगठन को दुगे-लुग्स-प (पुरुयदानों का सम्प्रदाय या जनसाधारण की भाषा में पीली टोपी वालों का सम्प्रदाय) कहते हैं । १४०८ में, उसने ऐसे स्थान पर गंदेन मठ की स्थापना की जो एहा था से बहुत दूर नहीं है, जहाँ वह कुछ वर्षों तक काम करता रहा और १४१६ ईस्वी में मर गया। दो और बड़े मठ, देपुक् और सेरा, जो एहासा के पास हैं, श्रीर ताशी-ज्हुम्यो, जो त्सांग प्रान्त में हैं, ऐसे धार्मिक केन्द्र हैं कि उनमें सर्वोच धार्मिक शक्ति श्रीर प्रतिष्ठा समाई हुई है। वे सब उनके शिष्यों द्वारा अगले पचास वधी में स्थापित किए गए। ये विद्या-केन्द्र संगोलिया और साइवेरिया में धर्म प्रसार का काम इतनी योग्यतापूर्वक और उत्साह से चलाते रहे कि आरम्भ के स-स्वय-पात्रों की शक्ति जब आन्तरिक भगड़ों और परस्पर स्वर्द्धा से कम हो गई, तव द्गे-लुग्स्-प को मंगोल सामन्त अपना आध्यारिमक गुरु मानने लगे और उनकी पच लेने लगे । यही आध्यात्मक गुरु धारे-श्रीरे तिब्बत के पेहिक शासक भी बन गए।



(= लोकोत्तरवादिन) महासंधिक प्रशिवादिन प्कस्यावहारिक (हैसा की तीसरी या चौथी शती) सिद्धार्थिक भन्त में या तीसरी शती के बारम्भ में)~ बहुश्रुतीय प्रज्ञासिः (बुद्ध-परिनिषाय के वास दूसरी शक्षी के श्रपरशैतिक राजगिरिक (बुद्ध परिनिर्वास के २०० वर्ष वाद्) (ईसा की प्रथम शती) (बुख-परिनिवा्य की तीसरी शती के बाद) (= उत्तरशैतिक) (बुद-परिनिर्वाण की तीसरी शती के बाद) महीशासक (बुद्ध-परिनिवाियां के सौ वर्ष वाद) धर्मगुप्तिक = कुमकुलिक) गोकुलिक पूर्वश्रीलक जेतवनीय चैरियक मूल संघ धर्मोत्तरीय भद्रयानीय साम्मितीय सरखागरिक विभाज्यवादिन थेरवादिन ब्रभयगिरिवासिन (सब श्रीलंका से) हैमवतीक (अब-परिनियां के बाद तीसरी शती के मध्य में) (= gaaga) (बुद्ध-परिनिवां क काश्यदीय महाविहारवासिन २०० वर्ष बाद्) वालिसपुत्रीय (करीब १४० हैसापूर्व) = संक्रास्तिवादिन) (सब श्रीलंका से) स्यविश्वादिन स्यविखादिन सर्वास्तिवादिन मीत्रान्तिक

जब उनके तीसरे सर्वोच सत्तावान ब्-सोद्-नम्स-रम्बम्त्सो (१४४६-१४८७ ईस्ती) से वह मिला, तो अलतान लान को विश्वास हो गया कि वे दोनों ही पहले जन्म में इफरस्-प और उसके शिष्य महान सम्राट ख्व्लाई खान थे और पहले को उन्होंने एकदम पहचान लिया कि वही संचा ताले (बानी दलाई, विव्यवी में र्ग्य-मत्सो) वर्थात् 'समुद्र' था। तव से, सभी परमश्रेष्ठ दखाई खामा कहलाए जाने लगे। इनमें सबसे विख्यात या महान पाँचवाँ दलाई खामा (१६१४-१६८० इंस्वी) जिसे कि मंगील सरदार गुसरी खान ने सारे देश की सार्वभीम सत्ता दे वी थी । गुसरी लान ने बन्ततः त्साङ और विस्वत के बन्य प्रदेशों से सारे विरोधकों को नष्ट कर दिया । प्रायः सत्तर वर्षों के बाद के कालखरड में जब कि स-स्वय के बढ़े पुजारी तिब्बब के एक छोटे हिस्से पर राज करते रहे. दलाई लामा का सहसा सारे तिब्बत पर सम्पूर्ण और देवी सार्वभौमाव मान बिया जाना एक ऐसी घटना है जो तिब्बत के इतिहास में एक मोह की तरह मानी जा सकती है। इस सुयोग्य और बहुत देशों में प्रवास किए हुए दखाई जामा के शासन काज में संस्कृत के ब्याकरण, आयुर्वेद श्रीर श्रम्य विषयों पर प्रम्थ अनुदित किए जाते रहे। उसका प्रधान मन्त्री था सङ्स-रम्यस्-रम्य-म्रस्तो। उसने कई वर्षों तक द्वाई वामा की मृत्यु के समाचार ग्रम रखे। जनहित को ध्यान में रख कर उसने पेसा किया और उस दबाई जामा के नाम पर वह राज्य का शासन-कार्य इतनी बच्छी तरह से चलाता रहा कि तिब्बत ने जो राजनीतिल पैदा किए उनमें इसे सबसे होशियार और सुयोग्य माना जाता है। सातवें द्लाई लामा (१७०६-१७१६ ईस्वी) की क्यांति उसकी विद्वत्ता, सहिष्णुता और विरक्ति के विष् थी। उसके राज्यकाल में कपुचिन और वेसुइट मिशनरी व्हासा में आए । परन्तु इस काल में भारत के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध जैसे मुला दिए गए, चूँ कि विदेशियों का आधिपस्य बढ़ा और भारत से ही पुरानी राज्य-स्थवस्था विहाप्त हो गई । इसके बाद विस्वत के इतिहास में ऐसा कालखरड आया, जिसमें तिब्बत जैसे सबसे अलग कर गया और वहाँ राजनैतिक पडयंत्र होते रहे और अल्पजीवी दलाई लामा एक के बाद एक प्रमुख बनते गए। इस बड़ी निहा के युग के बाद इस बाज के पृशिया के पुनर्जागरण के युग में आते हैं, जब भारत ने स्वतन्त्रता पाई और बौद-धर्म के प्राचीन आदशों का पुनम् व्यांकन हुआ। बौद्ध-धर्म के ये ही आदश करीव तेरह शताब्दियों तक के बत्यान-पतन से भरे इतिहास में विस्वत को जीवित और चैतन्य रखे हुए हैं।

नेपाल

बौद-धर्म संस्थापक शाक्यमुनि के घर के नाते नेपाल की संसार के बौद

देशों में बहितीय स्थिति है। गौतम, जो कि एक शाक्य राजा के पुत्र थे, ईसा १४४ वर्ष पूर्व लुम्बिनी में जनमे । लुम्बिनी कपिलवस्तु नामक नेपाली नगर से १४ मील दूर है। बहुत बचपन में ही, उसने सत्य की खोज में अपने पिता का राज्य छोड़ दिया। बोध-गयां में सम्बोधि की प्राप्ति के बाद, सारनाय में उसने अपना प्रथम धर्मचक-प्रवर्तन किया, और बाद में वह अपने घर लौट गया। उसका पुत्र शहुल उसका शिष्य बना : नेपाल के बारे में इस संचित्र उल्जेख में यही कहा जा सकता है कि ईसापूर्व तीसरी शती में, अशोक जब राजपुत्र थे, तभी उसने नेपाल की कई जातियों में से एक का विद्रोह सफलता-पूर्वक द्वाया और वहाँ शाँति श्रीर सुव्यवस्था स्थापित की । उसने लुम्बिनी में वाद में जाकर बुद्ध के पवित्र जन्म स्थान की स्मृति-रचा में एक लेख युक्त स्तम्भ. निर्मित किया । यह बौद्ध-धर्म के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है । इसके बाद उसकी पुत्री, चारमती ने एक नेपाली सरदार के साथ विवाह किया, ऐसा भी कहा जाता है। नेपाल में उसने कई स्तूप और मठ निर्मित किए, जिनमें से कई सभी बाकी हैं। इंस्वी सन् के आरम्भिक शतकों में, मूल-सर्वास्तिवाद निकाय के भिच्चमों के जिए जो अनुशासन के नियम जागू हुए थे, उनमें उस प्रदेश की कठीर जलवायु को देखते हुए कुछ बातों की छूट दी गई थी। ऐसा लगता है कि इस देश में बौद्ध-मठ विषयक जीवन व्यापक प्रमाण पर विद्यमान था। ईसा की चौथी शती के महान बौद दार्शनिक आचार्य वसुबन्धु ने भी अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए नेपाल-यात्रा की थी।

नेपाल को वास्तविक महत्त्व ७वीं शती के राजा अंशुवर्मन के समय से प्राप्त हुआ। वह बौद-धर्म का पक्का समर्थक और प्रचारक था। उसने अपनी पुत्री का विवाह तिब्बत के प्रथम शक्तिमान राजा खोड़-बत्सन-स्गम-पो से करा दिया, और उसके राजाश्रय में तिब्बती में संस्कृत बौद-ग्रन्थों का अनुवाद कराने का काम शुरू कराने वाले व्यक्तियों में, नेपाली पिश्डत शीलमन्त्र का बल्लेख प्रमुखतः करना चाहिए। शॉतरिवत के काल में, यानी ईसा की आठवीं और नौवीं शताब्दी में इन दो देशों में सांस्कृतिक मित्रता का गठबन्धन और मज़बूत हुआ। बाद की शतियों में जब मुसलमानों ने बिहार और बंगाज पर आक्रमण किया, तब उस प्रदेश के समृद्ध बौद-मठों का बहे पैमाने पर नाश किया गया। बौद्ध भिद्धओं को नेपाल में सुरचा और शरण मिली। वे अपने साथ में बहुत से मूल्यवान हस्तिलितत ग्रन्थ के गए, जिनमें से कुछ तिब्बत के मठों में भी जा पहुँचे, जहाँ आज तक वे सुरचित रखे हुए हैं। बीच को शताब्दियों में नेपाल के पश्चिमी तिब्बत से सांस्कृतिक और

राजनैतिक सम्बन्ध दक्तर होते गए। परन्तु इतिहास के इस काल-खरह की पूरी तरह से शोध धभी तक नहीं हुई है। कई सिदयों तक नेपाल मध्य-हिमालय की पर्वत-श्रेणियों के दोनों ध्रोर के देशों के बीच में सांस्कृतिक कही का काम करता रहा। ध्रभी हाल में भारत ध्रौर तिब्बत के बीच में ध्राने जाने का रास्ता नेपाल-में से कियरोड़ से होते हुए बनाया गया है।

भारत में बौद्ध-धर्म के प्रतन के बाद, नेपाली बौद्ध-धर्म के लोकिप्रिय रूप में से कुछ मूल गुण कम होते गए, जैसे कि मठों का जीवन, जातिमेद का विशेष और सारे धार्मिक रहस्यों को कम महत्त्व देना। ये सब बातें धाध्यात्मिक शक्ति के रूप में कम प्रभावशाली होती गई। धर्मी हाल तक बौद्ध-धर्म के चार सम्प्रदाय, जिनकी कि कई उपशाखाएँ हैं, बहुत प्रमुख रहे हैं—(१) स्वाभाविक—दुनिया की सभी वस्तुओं में प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो गुण हैं; (२) ऐश्वरिक—एक स्वयंमू, सम्पूर्ण, अनन्त परमात्मा है; (३) कार्मिक—एक सचेतन नैतिक प्रभाव है, जिसके द्वारा मूल धविद्या के धाधार पर विश्व का यह यंत्र चलता है; (४) वात्रिक—चेतन बौद्धिक कारण और युक्त प्रज्ञा दोनों ही हैं। इस प्रकार से भारत और तिब्बत में जो विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएँ हिन्दू और बौद्ध दोनों धर्मों के प्रभाव में चलीं, उनका सम्पूर्ण सामंजस्य नेपाल में मिलता है। धर्मी हाल में बौद्ध-प्रन्थों के अध्ययन का महत्त्वपूर्ण कार्य धर्मोद्दय सभा ने शुरू किया है। नेपाली में पालि-प्रन्थों के कई अनुवाद छुपे हैं।

इस प्रकार से नेपाल, जो कि हिमालय की कुड़ बहुत ऊँची चोटियों की झावा में है, बड़ी आध्यारिमक प्रेरणा का स्त्रोत माना जाता है। उसने स्वतन्त्रता

और सहिज्युता को सर्वोपरि माना है।

# दिन्गा के देश

#### श्रीलंका

सिंहली परम्परा के अनुसार सम्राट अशोक (२०३—से २६६ ई० प्०) ने धर्म प्रचारकों को सर्वत्र मेजा। उन्होंने बुद्ध के उपदेश भारत के भीतर और बाहर फैलाए। उन्होंने अरने पुत्र (या भाई) थेर महेन्द्र को चार और व्यक्तियों के साथ श्रीलंका भेजा, और वहाँ उन्होंने बौद्ध-धर्म के सिद्धान्त देवानाम् पियतिस्स (२४७—२०७ ईसाप्व ) और उसके अनुचरों को सुनाए। श्रीलंका के राजा और जनता इस नये उपदेश से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बौद्ध-धर्म अपना खिया। उसकी वहाँ उपदेश से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बौद्ध-धर्म अपना खिया। उसकी वहाँ



उन्नित विलच्या रूप से हुई। लाखों स्त्री-पुरुषों ने इस नये धर्म को अपनाया और हज़ारों संघ में शामिल हुए, भिच्न बने। सब जगह मठ और विहार बनाए गये और उनकी व्यवस्था के लिए काफी दान दिए गये। रानी अनुला और अन्य कई स्त्रियों ने पव्यज्जा प्रह्मा करने की अपनी इच्छा प्रदर्शित की। परन्तु कोई भिच्न स्त्रियों को दीचा नहीं दे सकता था। अतः सम्राट अशोक के पास सन्देश भेजा गया कि कुछ प्रसिद्ध भिच्नियाँ उनकी सहायता के लिए भेजें। इस प्रकार से संघमित्रा, जो महेन्द्र की बहिन थी, और जिसे दीचा मिल चुकी थी, सिंहल भेजी गई।

सिंहल में बौद-धर्म के आरम्भिक इतिहास की दो बड़ी घटनाएँ ऐसी हैं कि उनका गहरा असर रहा है, और बौद-धर्म के लाखों मानने बालों में उनके स्मरख से अभी भी पवित्र उत्साह जागता है। उस बोधिवृत्त की शाखा को श्रीलंका में जगाना, जिसके नीचे बुद्ध को संबोधिज्ञान प्राप्त हुआ, अशोक की बहुत अच्छी कहपना थी। सद्य: दीचित बौद्ध जनसाधारण के जिए यह एक प्रेरणा थी। दूसरी घटना थी १०० वर्ष बाद भारत से बुद्ध के दाँत का जाया जाना।

इस प्रकार से, बहुत थोड़े समय में समूचा सिंहल बौद्ध-धर्म का एक गढ़-सा बन गया। लंका की यह स्थिति दो हज़ार वर्षों बाद धभी तक वैसी ही है।

महान स्त्प दुट्उगामणी (१०१-७७ ईसापूर्व श्रनुमानित) के राज्य काल में बनाया गया, श्रीर भारत के विहारों में श्राए बौद-भिन्नुश्रों की एक बड़ी संगीति के आगे बौद्ध-धर्म के लिए श्रिपंत किया गया। महावंस में उन श्रभ्यागतों की नामावली श्रीर श्रम्य विवरण दिए गए हैं।

वट्रगामणी (२६-१७ ईस्वी पूर्व अनुमानित) का राज्यकाल श्रीलंका में बौद्ध-धर्म के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है। अब तक बौद्ध-धर्म के पवित्र अन्य, महेन्द्र द्वारा मूलरूप में पठित, याद किये जाते थे और मौलिक परम्परा से रच्चित किये जाते थे। अब व्यवस्था की गई कि उन्हें लिखा जाये। इसके जिए पाँच सौ पाठ करने वाले और लिखने वाले रखे गए। पालि त्रिपिटक, जो आज भी पवित्र धर्मशास्त्र की तरह सुरचित हैं, वह उनके ही परिश्रम का परिणाम था वर्ना भारत से तो वह कभी का विलुष्त हो गया, और उसके कोई चिन्ह भी शेष न रहे।

श्रीलंका में बौद्ध-धर्म के प्रभाव को धितरंजित नहीं किया जा सकता। वस्तुतः सिंहल की सारी संस्कृति और सम्यता भारत से ली गई है। श्रीलंका की साहित्यिक भाषा पालि बनी और अभी भी वह सम्मानपूर्वक मानी जाती है। सिंहली साहित्य भारतीय साहित्य की उपशाला है, और सिंहल की स्थापत्य-कला, शिक्य और चित्र भारत से लिये गये हैं। सिंहल की लिप भी भारत से आयी।

दूसरी धोर, बौद्ध जगत श्रीलंका का बहुत ऋगी है। जैसे ऊपर उल्लेख किया गया है कि पालि धर्मग्रन्थ श्रपने मूलरूप में इसी द्वीप में सुरिचत रखे गये, धौर श्रीलंका के बौद्ध-धर्म का बढ़ा प्रभाव बर्मा, कम्बोडिया, स्याम धौर लाद्योस पर रहा। इन्हीं देशों में थेरवाद बौद्ध-धर्म श्रांज भी फल-फूल रहा है। बौद्ध-धर्म के सम्बन्ध में श्रोलंका निष्क्रिय ग्राहक नहीं रहा, उसने विविध भाष्यों के रूप में बौद्ध-धर्म को विकसित करने में भी भाग लिया।

बर्मा

श्रीलंका के इतिहास-बुत्तान्तों के अनुसार, दो बौद्ध-भिद्ध, 'सोया' श्रीर 'उत्तर', सन्नाट श्रशोक द्वारा बौद्ध-धर्म का उपदेश देने के लिए सुवर्ष भूमि में भेजे गए थे। सुवर्ष भूमि को साधारयतः बर्मा माना जाता है। फिर भी कोई ऐसा विश्वसनीय साचय नहीं है कि श्रशोक द्वारा ही ये 'सीया' श्रीर 'उत्तर' भेजे गए थे। सुवर्ष भूमि कौनसी रही होगी, इसके बारे में भी कई मत हैं। कुछ लोग उसे स्वाम भी मानते हैं, श्रथवा पूरे हिन्द-चीन के लिए यह शब्द प्रयुक्त करते हैं।

उत्तर और सीण की कहानी यदि छोड़ दें तो पाँचवीं शती से पहले वहाँ बौद-धम पनपा होगा ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। बर्मा और भारत की निकटता को ध्यान में रखते हुए और ईस्वी सम्वत् से पहले भी दो कठिन स्थल-मार्ग भारत और बर्मा के बीच रहे होंगे, यदि ऐसा मानकर चलें, तो यह अनुमान किया जा सकता है कि पाँचवीं शती से पहले बौद-धम, भारत से बर्मा में गया होगा। परन्तु इस समय से आगे ऐसे निश्चित बृत्तान्त मिलते हैं कि जिनसे न केवल थेरवाद बौद-धम का अस्तित्व, परन्तु उसकी विकसित अवस्था भी जानी जा सकती है। च्युस के पुराने राज्य को श्री-चेत्र कहा जाता है और उसकी राजधानी कहीं प्रोम के निकट रही होगी। उसके भगनावशेष आधुनिक झावज़ा में मिलते हैं।

ह्यावज़ा के स्थापत्य-अवशेष आधुनिक प्रोम से पाँच मील दूर हैं; और चीनी वर्णनों से इस बात में कोई सन्देह नहीं रहता कि पालि धर्म-सूत्रों सहित थेरवाद बौद-धर्म इस प्रोम के आस-पास के प्रदेश में पाँचवीं शती के उत्तरकाल में भारतीय धर्म-प्रचारकों द्वारा प्रसारित किया गया होगा । वे भारत के दिच्या और उत्तर समुद्र के किनारे से शायद वहाँ आए होंगे । साथ ही साथ हमें मूलसर्वास्त्वाद के और महा-यान वाद के चिन्ह भी मिलते हैं, जो कि पूर्वी भारत से आए होंगे ।

इस अनुमान के लिए भी विपुल प्रमाण हैं कि बौद्ध -धर्म का धेरवादी रूप हिन्दू मोन या तलेंगों में फैला। ये पेगू में या इंसावती में वस गए थे। थातोन (सुद्धम्मवती) और भ्रन्य अड़ीस-पड़ीस के प्रदेशों को तब सामृहिक रूप से रामण्ज- देस कहा जाता था। ईसा की ग्यारहवीं शती से कुछ पहले थातीन इस धर्म का बड़ा महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन चुका था। उससे भी पहले म्राम्म ने जो कि एक तिब्बती-द्राविद जाति थी, पगन में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था श्रीर वही नाम सारे देश का रख दिया था। म्नाम्मं लोग जंगली, बेपड़े-लिखे थे, श्रीर डनमें एक विकृत प्रकार का तंत्रवाद प्रचित्तत था। १०४४ ईस्वी में एक नये राजा अनवस्थ (अनिरुद्ध) पगन की गद्दी पर दैठे और वे शातीन के एक थेरवादी तहाँग भिन्न अरहन द्वारा बौद्ध बनाये गये। उसे धर्म-दर्शी भी कहा जाता है। नये राजा ने अर्हन् और अतीन के अन्य कुछ भिनुओं के सारे प्राचीन विवृत धर्म के विरुद्ध जैसे धर्म युद्ध किया स्रौर थेरवाद को स्थापित किया। फिर भी धर्म-प्रन्थों की बड़ी आवश्यकता थी। अनिरुद्ध ने मनूह के यानी थातोन के राजा के पास दूत भेजे। उसने त्रिपिटक के पूरे पाठ माँगे थे। मनृह ने मना किया तो अनिरुद्ध अपनी पूरी सेना लेकर थातीन पर चढ़ाई कर बैठे और उसे जीत लिया। वह विजयी होकर लौटे श्रीर श्रपने साथ न केवल राजा मनुह को बन्दी बना कर लाये, परन्तु अन्य बौद्ध-भिचुओं को भी। बत्तीस हाथियों पर लाद कर वह बौद्ध-प्रन्थ और अवशेष भी लाये। विजय करने वाला विजिलों की संस्कृति से पूरी तरह से बन्दी बना हो, इस बात का शायद ही इससे बड़ा कोई उदाहरण मिलेगा। पगन के बर्मी लोगों ने मोन लोगों का धर्म, भाषा, साहित्य और लिपि अपनाई। अनिरुद और उसके वंशज थेरवादी बौद-धर्म के बढ़े मानने वाले बने और उनकी राजनैतिक सत्ता के साथ-साथ वह समूचे वर्मा पर फैल गया। ब्राह्मण धर्म के, जो कि वहाँ पहले फैला था, के स्थान पर धीरे-धीरे बौद्ध-धर्म फैलने लगा। वही धर्म आज भी पूरे बर्मा में बिना किसी प्रतिद्वनिद्वता के फैला हुआ है। एक नये बौद्ध के आवेश से अनिरुद्ध ने कई पगोदा या मन्दिर और विहार बनवाए। उसके वंशजों ने उसका अनुकरण किया। वह श्रीलंका से न्निपिटक के पूरे मूल पाठ लाया और श्रहन् ने उन्हें थातीन के पास जो पाठ थे, उनके साथ मिलाया। अनिरुद्ध के पुत्र, क्यन-ज़ित्थ ने अपने पिता का पूरा अनुकरण किया और पगन में प्रसिद्ध आनन्द विहार बनाया।

११८१-८२ ईस्वी में श्रीलंका में दीन्नित कपट नामक भिन्न द्वारा एक सिंहली भिन्न-संव की स्थापना वर्मा में बौद्ध-धर्म के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। श्रीलंका के भिन्न वर्मा के भिन्न हों को सही तौर से दीन्नित नहीं मानते थे, श्रीर यही भावना कपट और श्रन्य श्रनुयायियों की थी। सिंहल संघ और श्रम्म-संघ के बीच प्रतिद्वन्द्विता तीन शतियों तक चलती रही और श्रम्त में सिंहल संघ की विजय हुई।

## मलय प्रायद्वीप

मलय प्रायद्वीप के कई हिस्सों से जो उत्कीर्ण जेख मिले हैं वे संस्कृत में लिखे हैं श्रीर चौथी तथा पाँचवीं शती में प्रचित्तत भारतीय वर्णमाला में हैं। इनमें से तीन निश्चित रूप से बौद्ध-धर्म से सम्बद्ध हैं श्रीर इनसे सिद्ध होता है कि इस प्रदेश में उस समय बौद्ध-धर्म का प्रचार था। परन्तु इन सब में सबसे महत्त्वपूर्ण श्रवशेष नाखोन श्री तम्मराट (लिगोर) में पाए गये हैं। यह प्रधानतः एक बौद्ध उपनिवेश था, जिसमें वह महान स्तूप बनाया गया, जिसकी लोज श्रभी होनी है। इस स्तूप के श्रास-पास जो पचास मन्दिर हैं वे शायद बहुत प्राचीन काल के हैं।

महायान बौद्ध-धर्म इस प्रदेश में ईसा की छठी शती में फैला। यह बात के द्वाह के पास पाए गए मिट्टी के एक उत्कीर्ण लेख से जानी जाती है। वह शायद छठी शती का है। उसकी लिखावट से ऐसा जाना जा सकता है। उसमें बीन संस्कृत के श्लोक हैं, जो महायान शाखा के छड़ दार्शनिक सिद्धान्तों के बारे में हैं। इन तीन श्लोकों में से दो माध्यमिक शाखा के कई पाठों के चीनी अनुवादों में पाए गए हैं, और ये वीनों सागरमितपरिपृष्छ (नाक्षियो १७६) के चीनी अनुवाद में भी मिलते हैं।

सहायान बौद्ध-धर्म इस प्रदेश में ईसा की आठवीं शती तक पनपता रहा। शायद आगे भी बहुत दिनों तक। लिगोर में पाए गए एक उस्कीर्य लेख के अनुसार राजा और उसके पुजारियों ने बौद्ध देवताओं के लिए तीन ईंटों के मन्दिर और पाँच स्तूप बनवाए। ये स्तूप शक सम्वत् ६६७ में (यानी ७७४ ईस्वी) बनवाये गये थे।

# स्याम (थाईलैंड)

बौद्ध-धर्म स्याम में जिसे थाई देश कहते हैं, बहुत प्राचीन काल से फलाफूला। शायद ईसा की पहली या दूसरी शती में। पोंग तुक शौर फ्रा पायोम के
प्राचीन पुरातत्व से यही सिद्ध होता है। फ्रा पायोम बैंगकाक के ३० मील पश्चिम
में है, और पोंग तुक शायद पश्चिम में श्रीर २० मील दूर है। एक धार्मिक
में है, और पोंग तुक शायद पश्चिम में श्रीर २० मील दूर है। एक धार्मिक
इमारत के कुछ खण्डहर, बुद्ध की प्रतिमाएँ, उत्कीर्या टेरा-कोट्टा श्रीर बौद्ध-धर्म के
दुनिश्चित प्रतीक यथा धर्म-चक्क, जो शायद प्रथम या द्वितीय शती के हैं, यहाँ
पाये गये हैं।

इससे कुछ बाद के काल के अंगिणत मग्नावशेष और कुछ अच्छे मृतिकला के नमूने मिले हैं जिन पर गुप्तकाल का गहरा प्रभाव है। इन्हें द्वारावती वर्ग का कहा गया है। युआन-च्वांग के समय में यानी सातवीं शती के पूर्वाई में द्वारावती एक बहा समृद्ध राज्य था।



श्राठवीं या नौवीं शती में स्थाम श्रीर लाश्रोस काम्बुज के (कम्बोडिया) राजनैतिक श्रंग थे श्रौर वहाँ की धार्मिक स्थिति का प्रभाव इन पर भी पड़ा था। बाह्मण-धर्म श्रीर बौद्ध-धर्म दोनों इन देशों साथ-साथ फूले-फले । तेरहवीं शती के मध्य में थाई लोग स्याम और लात्रोस के स्वामी बने और कम्बोडियों की उन पर जो राजनैतिक प्रमुता थी उसे उन्होंने समाप्त कर दिया । थाई राजाओं के प्रभाव में थेरवाद शाला का बौद्ध-धर्म और पानि भाषा सारे स्याम और लाओस में फैली श्रीर फली-फूली। थाई राजा श्री सूर्यंवंश राम महाधार्मिक राजाधिराज न केवल बौद्ध-धर्म के बड़े आश्रयदाता थे, परन्तु उन्होंने स्वयम् भी प्रवज्या प्रहुण की थी, श्रीर अपने राज्य में सब जगह उन्होंने बौद सिद्धान्तों का प्रचार किया था। सन् १३६१ ईस्वी में उन्होंने कुछ विद्वान भिचुत्रों को एवं परिडतों को श्रीलंका भेजा श्रीर महासामी संघराज नामक महान भिद्य को वे बाग्रहपूर्वक स्याम में लाये। उन्हीं की बेरया और सक्रिय प्रयत्नों से, बौद्ध-धर्म और पालि-साहित्य को न केवल हद आधार मिला, परन्तु वह कई छोटे-छोटे हिन्दू राज्यों में फैला, जैसे आलवीराष्ट्र, क्मेरराष्ट्र, सुवर्णमाम, उन्मार्गसिक, योनकराष्ट्र भौर हरिपुक्षय । श्रव इन्हें लाश्रोस कहते हैं । इनमें से कई ऐसे हैं कि उनके अपने स्थानिक वृत्तान्त पालि में मिलते हैं। इस समय के बाद स्याम और पड़ौसी देशों में बौद्ध-धर्म खूब फूला-फला। ब्राह्मण्-धर्म का हास हुआ, और केवल बतोत्सवों में उसके कुछ चिन्ह शेष रहे ।

काम्बुज (कम्बोडिया)

चीनी बृत्तान्तों से श्रीर पुरातत्व की शोध से यह सिद्ध होता है कि पाँचवीं शती के श्रन्त से बौद्ध-धर्म कम्बोडिया में फूला-फला, यद्यपि उसे कोई प्रमुख स्थान नहीं मिला। क्योंकि शैव-मत जैसे ब्राह्मण-धर्मों से वह कम लोकप्रिय था। महान सम्राट यशोवर्मन ने, जो नौवीं शती के श्रन्त में राज्य करते थे, एक सौगताश्रम स्थापित किया। वह विशेष रूप से बौद्ध-भिचुश्रों के लिए था। उसके लिए बढ़े विस्तृत नियमादि बनाये गये।

राजा जयवर्मन सप्तम (११८१ से करीब १२२० ईस्वी तक) बढ़े श्रद्धालु बौद्ध थे श्रौर उनकी मृत्यु के बाद उन्हें महापरम सौगत की उपाधि दी गई। उनके श्रालेखों से पता चलता है कि जीवन के प्रति वैशिष्ट्यपूर्ण बौद्ध दृष्टिकोण क्या था, विशेषतः दान श्रौर समस्त विश्व के प्रति करुणा के भाव क्या थे? उन्होंने धार्मिक संस्थाश्रों के स्थापन में बढ़ी उदारता से योग दिया।

जयवर्मन सप्तम का एक संस्कृत लेख उसकी राजी की धार्मिक वृत्ति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देता है। यह कहा जाता है कि जब जयवर्मन सर्वप्रथम जम्मा में गये, तब उनकी पत्नी जयराज देवी ने लम्बे समय तक चलने वाले कई प्रकार के तपस और साधना के द्वारा अपनी वैवाहिक निष्ठा व्यक्त की। तब उसकी बड़ी बहिन ने उसे बौद्ध-धर्म की प्रवज्या दिलाई। यह कहा जाता है कि उसने एक ऐसा वत किया कि जिससे वह अपने सामने अपने अनुपस्थित पति की प्रतिमा देख सकती थी। जब उसके पति लौटे, तब उसने अपने पवित्र और उदार कार्य और भी बढ़ाये। इनमें एक नाटक का अभिनय भी था। इस नाटक का कथानक जातकों से लिया गया था और इसमें जाति-बहिष्कृत लड़कियों में से एकत्रित की गई भिद्धियां ने भाग लिया था।

काम्बुज में १६वीं शती ईस्वी तक बौद्ध-धर्म फलता-फूलता रहा। यह स्मरणीय है कि इस समय तक, यद्यपि बौद्ध-धर्म समृद्ध अवस्था में था, फिर भी न तो वह राज्य-धर्म था और न इस देश में एक प्रधान धार्मिक पंथ के रूप में ही था। इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती कि बौद्ध-धर्म को ऐसी स्थित कब मिली। परन्तु यह परिवर्तन निस्सन्देह स्थाम के थाई लोगों के प्रभाव के कारण बिटत हुआ। यह पहले ही कहा जा चुका है कि वे बढ़े पक्के बौद्ध थे। उन्होंने कम्बोडिया के एक बढ़े हिस्से को जीत लिया था। पहले स्थाम पर कम्बोडिया का प्रभाव था, किन्तु अब स्थित उलटी हो चुकी थी, और कम्बोडियावासी थाई लोगों के प्रभाव से अपना धर्म परिवर्तित कर पूरे बौद्ध वन गये थे। अंगकोर-वाट आदि बढ़े मठों के बाह्मण देवताओं के स्थान पर बौद्ध प्रतिमाएँ आ गई थीं। यह प्रतिमा-परिवर्तन कब हुआ होगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परन्तु धीरे-धीरे बौद्ध-धर्म काम्बुज में प्रधान धर्म-पंथ बना और अब उस देश में बाह्मण-धर्म का शायद ही कोई चिन्ह शेष बचा हो। काम्बुज के केवल कुछ उत्सवों और रयौहारों में बाह्मणस्व के चिन्ह दिखाई देते हैं।

#### चम्पा (वियत-नाम)

हिन्द-चीन प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्र-किनारे के दृष्टिया में जो प्रदेश था, उसे श्रवाम कहते थे। अब वह वियत-नाम कहलाता है। इसी का प्राचीन नाम था चम्पा। स्पष्टतः हिन्दू उपनिवेश निर्माताओं ने उसे यह नाम दिया था। बौद्ध-धर्म ईसा की तीसरी श्रती से पहले इस देश में जम गया था, यह बात इससे अनुमित होती है कि एक उत्तम श्रमरावती-शैली की, कांसे की एक बुद्ध प्रतिमा, इसी समय में पाई गई। एक चीनी वृत्तान्त से यह जाना जाता है कि जब चीनियों ने चम्पा की राजधानी को ६०१ ईस्वी में जीता, तब वे श्रपने साथ १,३१० बौद्ध-प्रन्थ के गए। इस महत्त्वपूर्ण घटना से यह जाना जा सकता कि ईसा की सातवीं सदी से पहले बौद्ध-

धर्म इस देश में बहुत समय तक फलता-फूलता रहा होगा। इ-स्सिंग जिखता है कि चम्पा में बौद सामान्यतः श्रायंसमितीय शाखा के होते थे। सर्वास्तिवादी शाखा के भी कुछ अनुयायी वहाँ थे। इसका अर्थ यह हुआ कि वहाँ श्रावकयान सम्प्रदाय का प्रचार था परन्तु ईसा की आठवीं शती अथवा उसके आस-पास के उत्कीर्ण जेकों से यह जाना जाता है कि चम्पा में बौद्धों का महायान सम्प्रदाय प्रवत्त था, और शायद तांत्रिक रूप भी, जो बाद में महायान शाखा से निकला। कभी कभी बौद्ध-धर्म राजाश्रय और कँचे अधिकारियों का आश्रय पाता रहा। एक स्थान पर एक वड़ी बौद्ध संस्था के भग्नावशेष भी मिलते हैं जिसका नाम दोंग दुआंग है। इन भग्नावशेषों में एक मन्दिर और मठ है, जिसे राजा जय इंद्रवर्मन ने ८७४ ईस्वी में बनवाया था।

महायान शाला का बौद-धर्म चम्पा में एक सजीव शक्ति के रूप में ईसा की १४ वीं शती तक चलता रहा, जब उस देश को उत्तर से आये हुए अल्लाम-वासियों ने पूरी तरह से जीत लिया। अल्लामवासी पहले तौन्-िकन् में रहते थे और चीन से उन्होंने अपनी संस्कृति ली। चम्पा रात्रोत धर्म का स्थान चीनी बौद-धर्म और इस्लाम ने महत्य किया।

क्रामिक वर्ष जाल केवर ११ इंग्डोनेशिया विकी वर्ष पर व कार्यालक

ईसा की १ वीं शती के आरम्भ तक जावा द्वीप के लोगों पर बौद्ध-धर्म का बहुत कम प्रभाव था। फाहियान ने करीब ४३४ ईस्वी में जावा द्वीप की यात्रा की और उसने जिखा है कि जहाँ अन्य प्रकार के धर्म, विशेषतः ब्राह्मण धर्म इस प्रायद्वीप में फैले, वहाँ ''बौद्ध-धर्म की स्थित उल्लेखनीय नहीं थी'' परन्तु भारतीय भिष्ठ गुणवर्मन जैसे उत्साही धर्मप्रचारक को इस बात का श्रेय है कि फाहियान की जावा-यात्रा के बाद पश्चीस वधों के भीतर बौद्ध-धर्म न केवल वहाँ प्रचलित हुआ वरन् उसने बहुत बड़ा प्रभुत्व स्थापित किया।

बौद्ध-धर्म सुमात्रा के द्वीप में बहुत पहले प्रचलित हुआ, विशेषतः श्री विजय राज्य में, जिसे कि पत्तेम्बांग कहा जाता है। इस प्रदेश में पाये गये इन्छ उत्कीर्ण लेखों से जाना जाता है कि जो राजा श्री-विजय में ६८३—६८४ ईस्वी में राज्य करता या वह बौद्ध था। प्रसिद्ध चीनी यात्री इ-स्सिग ने ईसा की सातवीं शती के अन्तिम चरण में भारत की यात्रा की। उसने लिखा है कि श्री विजय का राजा और अहीस-पहास के अन्य राजा भी बौद्ध-धर्म को मानते थे, और श्री विजय, बौद्ध ज्ञान का बहा महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। श्री विजय के बौद्ध पुजारी एक हज़ार से अधिक थे और मध्यदेश (भारत) की भाति वे सब विषय पढ़ते थे। इ-स्सिग ने इन्छ समय श्री विजय में बिताया और बौद्ध-धर्म प्रन्थों की शिक्षा प्रहण्य की। उसने दिख्य सम्बद्ध

के द्वी में बौद्ध-धर्म की लोक-प्रियता का बहुत मनोरं जक वृत्तान्त लिखा है। दिच्च समुद्र के दस देशों के नाम देकर वह लिखता है कि इन देशों के श्रीर श्रन्य छोटे द्वीपों के सब लोग ''बौद्ध-धर्म मानते हैं श्रीर मलयु (श्री-विजय) को छोड़ कर सबन्न हीनयान धर्म माना जाता है। मलयु में कुछ लोग महायान मानने वाले भी हैं।"

बौद्ध धर्म का एक विशाल केन्द्र होने के नाते इंग्डोनेशिया का ईसा की ७ वीं से ११ वीं शती तक जो महत्त्व था वह कुछ श्रन्य तथ्यों से भी सिद्ध होता है। धर्मपाल नामक नालन्दा विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध श्राचार्य सुवर्ण द्वीप में आए । सातवीं शती में इंडोनेशिया सुवर्ण-द्वीप ही कहलाता था। अतिश दीपंकर नामक प्रसिद्ध भिन्नु और विद्वान (११ वीं शती) विक्रमशीला विश्वविद्यालय के प्रमुख बने भौर तिब्बत में उन्होंने बौद्ध-धर्म का दूसरा काल-खंड शुरू किया । ये अपने प्रारम्भिक जीवन में चन्द्रकीर्ति नामक प्रधान स्थविर से बौद्ध-धर्म की शिचा लेने, सुवर्ण द्वीप में गए थे। शैलेन्द्र वंश ने महायान शाला को श्रीत्साहन दिया। शैलेन्द्र वंश मलय प्रायद्वीप श्रीर इंडोनेशिया के एक बढ़े हिस्से पर राज्य करता रहा । शैंलेन्द्र राजा बौद्ध-धर्म के बढ़े श्राश्रयदाता ये और उन्होंने जावा में बोरोबुदूर, कलसन भ्रीर मेंदुत जैसे विशट स्मारक बनवाए। उत्कीर्यंतेखीं के साच्य से पता चलता है कि शैलेन्द्र राजाओं में से एक का गुरु गीड देश (बंगाल) का था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बंगाल के पाल राजा और दिए के चोल राजाश्रों का, शैंखेन्द्र काल में, जावा पर धार्मिक विषयों में बहुत प्रभाव रहा। शैंबेन्द्र राजाओं ने नाबन्दा और नागपहिनम् में मठ स्थापित किए और पाब और चोल सम्राटों ने उनकी व्यवस्था के लिए प्राम दान में दिए। शैलेन्द्रों के प्रभाव में, जावा श्रीर सुमात्रा में बहुत जम्बे समय तक महायान चलता रहा । संभवतः बंगाल के प्रभाव के कारण विकृत तांत्रिक प्रकार का बौद्ध-धर्म जावा और सुमात्रा दोनों में फैला। इन दोनों देशों के कुछ बाद के राजाओं का विस्तृत वृत्तान्त मिलता है । वे इन सम्प्रदायों के मानने वाले थे। दो महत्त्वपूर्य महायान-प्रथ भी मिलते हैं-संग द्धांग कमहयनन मंत्रनय श्रीर संग द्धांग कमहयनिकन । ये दोनों जावा में महायानवाद के प्रमुख सिद्धान्तों की पूरी जानकारी देते हैं।

सुमात्रा और जावा के अलावा, मलयेशिया के अन्य द्वीपों में भी, विशेषतः बाली और बोनियो में भी बौद्ध-धर्म प्रचलित हुआ था, इस बात के निश्चित प्रमास मिलते हैं। ब्राह्मण-धर्म, फिर भी अधिक प्रवत्त था और बौद्ध-धर्म धीरे-धीरे इन प्रदेशों से लुप्त हो गया।

## बौद्ध-धर्म की प्रधान शाखाएँ श्रोर सम्प्रदाय

#### भारत

गिसा लगता है कि बुद्ध के जीवन काल में ही ऐसे लोग थे जो उसके अविकार को नहीं मानते थे। बुद्ध के भतीजे देवदत्त ने, ईर्ण्यावश राजा अजातशत्र से दुर्मि-संभि करके कई बार बुद्ध को मारने के यत्न किए। उसने बौद्ध संघ में फूट डालने का भी यत्न किया। उसने कहा कि बौद्ध-भिच्च मों को अधिक कड़े नियमों का पालन करना चाहिए। बारहों महीने पेड़ों के नीचे रहना चाहिए, मांस और मत्स्य वर्जित होना चाहिए, और अद्धालुओं के घर निमन्त्रण पाने पर भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे भी भिच्च थे जैसे उपनन्द, चन्न, मेत्तिय-सुम्मजक, अथवा पड़वर्गीय (पालि: चक्वग्गीय) जो विनय के नियमों को तोड़ने में सुल मानते थे। इसके अलावा इन्द्र लोगों में ऐसी विकृत आदत होती है कि जहाँ कोई नियम बना, वे उसका विरोध करते हैं। कुछ लोग आराम और सुल का जीवन बिताना चाहते हैं और इस कारण से वैयन्तिक स्वच्छंदता पर किसी भी प्रकार के बन्धन लगाने वाले नियमों की ओर वे ध्यान नहीं देते। उदाहरणार्थ, सुभद्ध ने ज्योंही बुद्ध की सृत्यु के समाचार सुने, उसने आराम की साँस ली और कहा कि अब उसे बार-बार यह आज्ञाएँ न सुननी होंगी कि ''अमुक बात करो, अमुक बात न करो।''

बुद्ध की मृत्यु के बाद किसी को भी बुद्ध के समान सर्वोच्च अधिकार प्राप्त नहीं थे। वस्तुतः उसने अपने व्यक्तिगत सेवक आनन्द से कहा कि, धर्म और विनय भविष्य में प्रधान सत्ताएँ होंगी। ऐसे सभी वचनों को जो विद्वान भिच्च या संव या स्वयं बुद्ध ने कहे, उन्हें बुद्ध के सुत्तों में प्रथित वचनों से और विनय से मिलाकर देखना होगा।

जब राजगृह में पाँच सौ भिचुओं ने महाकाश्यप के सभापतित्व में बौद अन्थों की प्रथम संगीति बुलाई, तब पुराण जैसे या तिब्बती प्रमाण के अनुसार गवाम्पति जैसे लोग थे, जिन्होंने उन्हें नहीं माना । क्योंकि उनका कहना था कि जो उन्हें प्रथित किया गया, वह मूलतः बुद्ध ने जो कुछ कहा और जिसे उन्होंने सुना था, उससे मिन्न था। ये विभिन्न पंथ या सम्प्रदाय शायद इसिलए चल पड़े कि कुछ व्यक्तियों या गुटों के प्रति व्यक्तिगत लगाव से कुछ सामान्य हित-सम्बन्ध बन गए हों, या सहवास, अध्ययन, भौगोलिक प्रदेश आदि के कारण कुछ गुट बन गए हों, या कदाचित ज्यों ज्यों समय बीतता गया सचसुच में, प्रामाणिक मतभेद और इद्दर हो गए हों।

बुद्ध के वचन श्रीर उन पर भाष्य मौक्षिक गुरु-शिष्य परम्परा से चलते रहे।
महापरिनिग्बान मुक्त में गुरु को भय था कि उसके उपदेशों का विकृतीकरण न हो,
श्रीर इसिलए उसने चार पद्धतियाँ बताई कि जिनके श्राधार पर उनके सूत्र सही
हैं या नहीं, यह परला जाता था। एक शतक बहुत लम्बा समय होता है, श्रीर बुद्ध
की मृत्यु के एक सौ वर्ष बाद भिच्चश्रों में यह मतभेद पैदा हुशा कि स्वयं बुद्ध ने
क्या कहा था ? उसका भाष्य क्या था ? एक बार भिच्चश्रों ने संघ तक यह मतभेद लाने
की स्वतन्त्रता ली, श्रीर उसके परचात बुद्ध-निर्वाण के बाद दूसरी, तीसरी शती में ये
सम्प्रदाय श्रद्धारह तक पहुँचे। वैशाली के विज्ञयों ने पहला मतभेद शुरू किया।
विनय (चुल्लवग्ग) में श्रीर सिंहली वृत्तान्तों में लिखा गया है कि बुद्ध के परिनिर्वाण
के एक शती बाद वैशाली में दूसरा संघ बुलाया जाए, जिसमें बज्जी "दस वर्थ्यून"
का विचार करेंगे।

वसुमित्र तथा श्रन्य लेखकों के तिब्बती श्रौर चीनी श्रनुवादों से श्रौर ही दूसरा वृत्तान्त मिलता है। उनके श्रनुसार यह संघ या संगीति बुलाई गई थी, जिसका कारण था महादेव के पाँच सिद्धान्तों के प्रति भिन्नुश्रों में मतभेद।

महादेव मथुरा के एक ब्राह्मण का पुत्र था, ग्रीर "वड़ा ही पड़ा-जिखा श्रीर विद्वान था।" पाटिजिपुत्र के कुक्कुटाराम में वह दीचित हुआ श्रीर तब वह राजा द्वारा प्रोत्साहित संघ का प्रधान बना। उसके पाँच सिद्धान्त थे:—

- १. अर्हत् अनजाने आकर्षण के कारण पाप कर सकता है।
- २. कोई ऋर्द ऐसा भी हो सकता है, जिसे ऋर्दपन का पता न हो।
- ३. बहुत् को सिद्धान्त के मामले में संदेह हो सकते हैं।
- ४. गुरु के विना अहत्पन तक नहीं पहुँचा जा सकता।
- ४. श्रट्ठमगा का पाठ गम्भीरता पूर्वक सद्धम का विचार करते हुए दुःख श्रीर श्रारचर्थ के सम्बोधन से शुरू होकर उसी से श्रन्त हो।

दूसरा संघ क्यों बुलाया ग्या था, इसके बारे में अलग-अलग परम्पराएँ हैं। सभी बुत्तान्तों में एक बात का उल्बेख स्पष्ट है कि बुद्ध के परिनिर्वाय की एक शताब्दी बाद मतमेद शुरू हुए। ये मतभेद कट्टर भिच्चओं के द्वारा बहुत कठोर नियमों को शिथिल करने और उनकी औरों के द्वारा अवहेलना के कारण शुरू हुए। जो भिच्च नियमों से बाहर चलते थे, वे बाद में महासंधिक कहलाए, और कट्टर पुराण पंथी भिच्च थेरवादिन (स्थविरवादिन) कहलाए। यह अधिकतर ''पुराणपंथी और उदारमतवादी, उच्च-श्रेणीय और लोकतन्त्रात्मक विचारधारा'' के बीच मतभेद था। इसमें कोई संदेह नहीं कि संगीति या बौद्ध परिषद से नई विचारधाराएँ विकसित हुईं।

बांद परिषद का निर्णय पुराख्पंथी भिच्च मों के पद्म में था। विजयों ने स्विकांश भिच्च मों का निर्णय नहीं माना और उन्हें संघ से निष्कासित कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि संगीति एकदम बन्द हो गई, और जो बहुत दिनों से मय था वही फूट पैदा हो गई। संघ की एकता पर उससे बहुत आघात पहुँचा। जो भिच्च कट्टरपंथियों के मत नहीं मानते थे, उन्होंने दूसरी संगीति खुलाई, जिसमें दस हज़ार भिच्च मों ने भाग लिया। सचमुच में वह एक महासंगीति थी। इसी कारण से वे लोग महासंधिक कहलाए। एस० बील० ने विज्ञा है कि "चूँ कि इस परिषद में सर्वसाधारण जन और पवित्र व्यक्तियों ने भाग लिया था, अतः इसे महासंगीति कहा जाता है।" सब भाग खेने वालों ने संगीति के नियमों का पालन स्वीकार किया। उनका विश्वास था कि उनके निर्णय महान गुरु की शिचा से मिलते-जुलते हुए थे, और वे थेरवादियों से भी अधिक कट्टर थे। संघ में सबसे पहली फूट यों शुरू हुई। प्राचीन खुद्ध संघ के दो निकाय बने—थेरवादी, और महासंघिक। यह खाई बढ़ती गई और ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, इन्हीं में से और कई शाखाएँ अस्तित्व में आई।

इन विविध शालाओं की सरिए के इतिहास में, यह देखा गया कि संघ में पहली फूट के बाद कई और खबड तथा विभाग होते गए, उपशालाएँ बनती गईं। समय के अनुसार थेरवाद में से ग्यारह और महासंधिक में से सात और शाखाएँ निकलीं। यह सब एक के बाद एक बुद्ध परिनिर्वाण के तीन-चार सौ वर्षों के भीतर हुआ।

कई अधिकृत स्रोतों से—थेरवादिन, साम्मितीय, महासंधिक—परम्परात्रों से स्रोर बाद में तिब्बती और चीनी अनुवादों से जाना जाता है कि इन विविध शासाओं का आरम्भ कैसे हुआ ? यद्यपि इन पारस्परिक वर्षानों में एकस्तूत्रता नहीं है, फिर भी उन सबके आधार पर एक क्रांसीसी विद्वान, मस्यू आन्द्रे बैरो ने कुछ निश्चित निष्कर्ष निकाले हैं जो काकी सही जान पहते हैं।

सभी विभिन्न मतवादों का विस्तार से वर्णन करना यहाँ सम्भव नहीं। अतः केवल कुछ महत्त्वपूर्ण शालाश्रों का ही विचार यहाँ किया जाएगा :--

स्थविरवादिन अथवा थेरवादिन

पालि साहित्य में बुद्ध का सबसे प्राचीन जो उपदेश मिलता है, वह थेरवादी शाखा का है। वहीं बौद्ध-धर्म की सबसे पुरानी शाखा है। इस विचारधारा के धनुसार बुद्ध की प्रकृति मानवीय थी, यानी उनमें मानवीय कमजोरियाँ थीं। यद्यपि कभी-कभी उनमें अतिमानवीय गुण भी दिखाए गए हैं। उन्हें कुछ सूत्रों में देवाति-देव कहा गया है, फिर भी उदाहरणार्थ चातुमा-सुत्त में, वह श्रपने साथियों श्रीर अनुयायियों से असन्तुष्ट हैं, और कहते हैं कि वे मछुश्राहों की भौति अनुशासनहीन ब्यवहार करते हैं, ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं। उनमें मानवीय कमज़ोरियाँ भी दिखाई गई हैं, जैसे कि जब वह कहते हैं कि "अब मेरी अस्सी वर्ष की आयु है, और मेरी वीठ में दर्द है" ? (पिट्ठि में भागितायित)।

बुद्ध के उपदेश इस विचारधारा के अनुसार बहुत सरल हैं। वह कहते हैं "सारे पापों से दूर रही । सब अच्छी बातें जमा करो और मन को पवित्र करो।" यह बातें शील, समाधि और प्रज्ञा के अनुसरण से प्राप्त होंगी। इनका विवरणपूर्वक वर्षन किया गया है। शीख अथवा सद्ब्यवहार ही मानवीय जीवन में सारी प्रगति का मुलाधार है। साधारण गृहस्य को हिंसा, चोरी, सूठ, व्यभिचार और मादक श्यसनों से बचना चाहिए। यदि वह भिन्न हो जाए, तो उसे ब्रह्मचर्य का जीवन विताना चाहिए । गृहस्य के लिए आवश्यक सद्व्यवहार के चार बाकी नियम पालन करने चाहिएँ, और उसे पुष्पमालाएँ या अन्य किसी प्रकार के सींदर्य-प्रसाधन का व्यवहार नहीं करना चाहिए। नरम गहे वाले श्रासन या बिस्तरे उपयोग में नहीं जाने चाहिएँ, सुवर्ष या चाँदी का उपयोग नहीं करना चाहिए, न नाच देखना चाहिए, न संगीत के जलसे या श्रम्य श्रसभ्य तमाशों में जाना चाहिए, दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। कभी-कभी अच्छे व्यवहार का अर्थ लिया जाता है कि बुरे जीवन-व्यवहारों (दश श्रकुशल-कर्मपय) से दूर रहना, उदाहरखार्थं हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मिथ्याचार, निन्दा, कठोर शब्द, ब्रहंतापूर्णं वचन, लोभ, ब्रस्या, गलत दार्शनिक मत आदि । समावि, अथवा मनन, ध्यान की चालीस वस्तुओं में से एक या दूसरे से प्राप्त की जा सकती है। मनन का उद्देश्य मन की पूर्णतः संतुलित रखना है, जिसेसे एक ही समय में एक साथ चार श्रार्थ सत्य की प्रज्ञा हो सकती है, और प्रतीत्यसमुत्पाद के नियम का भी ज्ञान पाया जा सकता है। उसके अनुसार इस जीवन का पूर्व जीवन से और उत्तर जीवन से सम्बन्ध प्रस्थापित किया जा सकता है। कर्म प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को आकार देता है, और सारा विश्व इससे बँधा है। श्रतः कर्म एक तेज़ी से चलते हुए स्थ की धुरी है।

इस विचारधारा का दर्शन भी बहुत सरल है। सारे ऐहिक वस्तु जात अनित्य हैं, दुःख से भरे हैं और निःसार हैं। सभी चीज़ें नाम और रूप से बनी हुई हैं। आगे उन्हें इस प्रकार विश्वात किया गया है कि उनके पाँच स्कम्ध हैं, रूप नामक भौतिक गुण और चार अ-भौतिक गुण-वेदना, सन्ना (संज्ञा), संखार (संस्कार) भौर विज्ञान (विज्ञान)। इनके और बारह 'श्रायतनानि' नामक हिस्से किए गए हैं. जो इंद्रिय-सम्वेदना के विषय हैं, श्रीर श्रद्वारह धातु माने गए हैं। पहले हिस्सों में छः ज्ञानेन्द्रियां-श्राँख, कान, नाक, जीम, शरीर श्रीर मन (जी कि बौद्ध दृष्टिकीस से एक इंदि हैं) हैं, और उनके द्वारा संवेद्य विषय हैं, उदाहरणार्थ भौतिक पदार्थ, ध्वनियाँ, गंध, स्वाद, स्पर्श, श्रीर धर्मायतन यानी केवल मन से संवेद्य वस्तुएँ। बाद के विभाजन में, छः चेतनाएँ थीं, जो बारह आयतनों में जोड़ दी गई और इस प्रकार से अट्टारह धातु वन जाते हैं। इस प्रकार से, बौद्ध-धर्म के इस प्राचीनतम निकाय के अनुसार विश्व के घटकों का अनेकवादी स्वरूप है। यह संख्या दो से पाँच फिर बारह और अन्ततः १८ तक बढ़ती जाती है। यह संख्या जैसा कि हम आगे देखेंगे, अन्य निकायों में श्रद्वारह से भी ज्यादा बढ़ गई है। पालि स्नोतों के श्रनुसार, पाटि बपुत्र की संगीति में, इस निकाय के सिद्धान्त, विभज्यवाद निकाय के सिद्धान्तों के रूप में स्वीकृत कर लिए गए थे।

अभिधनमह-संगह (इस निकाय के मनोवैज्ञानिक-नैतिक तत्वों के द्वीं से १२वीं शती के प्रन्थ) में अनुरुद्धाचार्य नामक लेखक ने चार अन्तिम विभाग दिए हैं—चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण। चित्त के द्वश् विभाग दिए गए हैं (एक अन्य विभाजन के अनुसार १२४ विभाग हैं), चेतसिक के ४२, रूप के २६। निर्वाण वह सुखमय स्थिति है, जहाँ वासना, विद्वेष, अम आदि से हम सुक्त हो जाते हैं, वस्तुतः यह एक वर्णनातीत अवस्था है।

जब एक व्यक्ति वस्तुओं का सही रूप जान खेता है, तब वह यह सांसारिक जीवन छोड़ने का यरन करता है, चूँकि ऐसे जीवन में कोई तस्व शेष नहीं रहता। वह इंद्रिय-सुखों में अधिक रस खेना और आत्म-पीड़न ये दोनों अतिवाद छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाता है, जिसे मध्यमा-प्रतिपत कहते हैं, और फिर दिब्ध अट्टमार्ग के अनुसार अपने जीवन को ढाजता है। अट्टमार्ग में सम्यक् दृष्टि, सम्यक् निश्चय, सम्यक् शब्द, सम्यक् कर्म, सम्यक् जीवन-पद्दित, सम्यक् यत्न, सम्यक् ध्वान, सम्यक् प्रकाशता आती है। वह यह अनुसव कर खेता है कि सांसारिक दुःख तृष्ट्या

के कारण हैं, और उसके लिए यह सम्भव है कि दिन्य अष्टांगमार्ग का अनुसरण करके वह इस दुःल को समाप्त कर हो। उस निर्वाण की स्थिति में पहुँच कर वह अर्हत् वन जाता है। इस निकाय के मानने वालों का आदर्श है अर्हत् का जीवन। ऐसे जीवन में (भविष्यत्) जन्म-सरिण समाप्त हो जाती है। पवित्र जीवन पूरी तरह पूर्ण हो जाता है, जिसमें जो कुछ किया जाना चाहिए, वह किया जा चुका होता है और फिर सांसारिक जो उन, की और सुइना नहीं होता।

महीशासक

बहुत से बौद विद्वानों में इस पंथ के विषय में पर्याप्त मतभेद है। इसका कारमा यह है कि इस शाखा के दो गुट थे जो दो विभिन्न काल-खगडों में प्रसिद्ध हुए। पाबि स्रोतों के अनुसार यह पंथ वर्ग्यापुत्तकों के साथ स्थविरवादियों से अबग हुआ और इसी में से सर्वास्तिवादिन निकले, जबकि वसुमित्र यह कहता है कि यह पंथ सर्वास्तिवादियों से निकला था। सबसे पुराने महीशासक शायद पुराखों में मिलते हैं, जो, जैसे पहले लिखा जा चुका है, राजगृह की प्रथम संगीती के निश्चयों को अपनी स्वीकृति नहीं देना चाहते थे। यह विचारधारा, ऐसा लगता है, कि श्रीलंका तक फैली । जातकट्टकथा के श्रारम्भिक रखोक में यह कहा गया है कि उसके खेखक ने महीशासक परम्परा में जनमे हुए अपने एक मित्र बुद्धदेव के आग्रह पर वह जिली । थेरवादियों की भाँति, श्रारम्भिक महीशासक भी एक साथ चारों सत्यों के ज्ञान में विश्वास करते थे। उनके लिए न गत था न ग्रगत, केवला वर्तमान और नौ असंस्कृत धर्म मात्र थे। ये नौ असंस्कृत धर्म थे--(१) प्रतिसंस्था-निरोध, ज्ञान द्वारा समाप्त करना; (२) अप्रतिसंख्या निरोध, श्रज्ञान द्वारा समाप्त करना, अर्थात् कारणों का स्वामाविक रूप से समाप्त होना; (३) आकाश; (४) आनेवता, स्थिश्ता (१) कुशल-धर्म-तथता; (६) श्रकुशल-धर्म-तथता श्रीर; (७) श्रव्यकृतधर्म-तथता; (म) सार्गीग-तथता श्रीर; (१) प्रतीत्य-समुत्पाद-तथता। इसमें से अन्तिम तो महासंविकों की सुची में भी है।

थरवादियों की ही तरह महासंबिकों का विश्वास था कि अहंत् पीछे लौटकर नहीं आते। साथ ही उनका विश्वास था कि स्रोतापन्न या पहली मंजिल वासे, शायद इस तरह से लौट आते हैं। कोई देव पित्र जीवन नहीं विता सकता था। सौर न अविश्वासी को कोई चमत्कार करने की शक्ति नाप्त हो सकती थी। अन्तरा-भव या इस जन्म और अंगले जन्म के बीच में कोई स्थित नहीं होती थी। संब में बुद भी शामिल है, और इस कारब. से पहले को लो दान दिया जाए, वह केवल इसों को दिए जाने वासे दानों से अधिक महत्त्वपूर्व है। दिव्य अटुममा में से सम्बक्

वाक्, सम्यक् किया, सम्यक् जीवन-पद्धति सच्चे तत्व नहीं हैं, चूंकि वे मानसिक इशाएँ नहीं हैं। दिन्य मार्ग से उन्हें निकाल दिया जाए।

यह एक मनोरंजक बात है कि बाद के महीशासकों ने इस पंथ के पहलें मानने वालों से भिन्न और विरोधी मत भी रखे। सर्वास्तिवादियों की भाँति इनका भी गत, ग्रागत और अन्तरा-भव में विश्वास था, और ये मानते थे कि स्कंघ, भायतन और धातु बीजों के रूप में बसते हैं।

## सर्वास्तिवादिन

जिन बौद्ध पंथों ने संस्कृत भाषा का प्रयोग अपने प्रन्थों के जिए किया, उनमें सर्वास्तिवादिन स्थविरवादियों के निकटतम हैं। भारत में स्थविरवादियों के हास के साथ, इस पंथ को महायान का विरोध करना पड़ा। अभिधम्म-कोश के प्रयोता आचार्य वसुवन्धु इस मत के बड़े मानने वाजे थे। बाद में अपने बन्धु असंग के प्रभाव से वे महायानवादी बने। यह पंथ भारत में पंजाव और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त (अब पाकिस्तान) में छूजा-फजा। कनिष्क (ईसा की प्रथम शती) इस पंथ के बड़े आश्रयदाता थे। उन्हीं के राज्य काल में एक संगीति जुलाई गई, जो बौद्ध-धर्म के इतिहास में प्रसिद्ध हो चुकी है। यह कहा जाता है कि इस संगीति में, जो वसुमित्र के निर्देश में जुलाई गई, सूत्र के विनय और अभिधम्म के बौद्ध पाठ तांबे के पत्रों पर लोदे गए और स्तूप के भीतर रखे गए। फिर भी, वे ताम्रपत्र आज तक प्राप्त नहीं हो सके हैं।

इस पंथ का यह विश्वास कि "सर्वम् श्रस्ति", सब चीज़ों का श्रस्तित्व है, संयुत्त-निकाय के समय तक चला श्राला था। उसमें यह सूत्र है: 'सब्बम् श्रस्थ'। इसी विश्वास के कारण इस पंथ का नाम सर्वास्तिवाद रखा गया। स्थिवश्वादियों के समान सर्वास्तिवादों भी बौद्ध-धर्म के वास्तववादी या यथार्थवादी हैं। वे विश्वास करते थे कि वस्तुएँ वर्तमान में ही श्रस्तित्व में नहीं रहतीं, परन्तु गत श्रीर श्रनागत में भी रहती हैं। गत श्रीर श्रनागत वर्तमान की परम्परा में ही होते हैं। वात्सिपुत्रीयों के समान, साम्मितीय श्रीर कुछ महासंधिक श्रहतों के प्रमुख के विरोध में विद्वोह करते रहे। श्रहतों को स्थविरवादियों में बहुत श्रद्धितीय महत्त्व प्राप्त हो चुका था। उनका विश्वास या कि श्रहत् का पत्तन या वापिस लौटना हो सकता है। जब कि विचित्र वात यह थी कि साथ हो साथ वे बह भी विश्वास करते थे कि लोवापन या पहली मंजिल वाला व्यक्ति लौटकर नहीं श्रा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि मन से एक निरन्तर संज्ञा-प्रवाह- बहता रहे तो उससे मन की समाधि प्राप्त होती है। यह पंथ, स्थविरवादियों की भाँति बुद्ध की मानवोपिर राक्तियों

को नहीं मानता था। महासंधिक मानते थे कि बुद्ध और बोधिसत्व में ऐसी शक्ति है। उनकी श्रद्धा थी कि देवताओं के लिए पवित्र जीवन सम्भव है और खविश्वासी जोगों में भी मानवोपिर शक्ति हो सकती है। वे श्रन्तरा-भव अथवा इस जीवन और श्रगले जीवन के बीच श्रस्तित्व में विश्वास करते थे। वे यह भी मानते थे कि बोधिसत्व पृथक्-जन थे और श्रह्त भी श्रपने पुराने कर्मों के प्रभाव से सुक्त नहीं थे, और उन्हें कुछ न कुछ सीखना शेष था।

वे नैरात्म्य में विश्वास करते थे। व्यक्ति में किसी भी स्थिर तत्व को वे नहीं मानते थे, यद्यपि सभी वस्तुश्रों की स्थायो वास्तिवकता वे मानते थे। स्थिवरवादियों की भाँति वे विश्व में तत्वों की श्रनेकता में विश्वास करते थे। उनके श्रनुसार थे तत्व ७१ थे। इनमें से ७२ संस्कृत थे श्रीर ३ श्रसंस्कृत। ये तीन थे श्राकाश, प्रतिसंख्यानिरोध श्रीर श्रप्रतिसंख्यानिरोध। ७२ संस्कृत धर्मों को चार खण्डों में विभाजित किया गया था। रूप ११ प्रकार का, जिसमें एक श्रविद्यक्ति स्था पाइ चित्त-४६ चित्त-संप्रयुक्त धर्में थे श्रीर १४ धर्म चित्तविप्रयुक्त थे; श्रान्तिम था एक नवीन प्रकार के तत्वों का वर्ग, जो न तो मानसिक कहे जा सकते थे न भौतिक। किर भी मानसिक या भौतिक श्राधार के बिना वे सिक्रय नहीं हो सकते थे। ये ७४ तत्व कारण-सरिण से वेंचे हुए थे, उनमें से छः हेतु थे श्रीर चार प्रत्यय। कुछ लोगों के श्रनुसार इस पंथ के मानने वाले हेतुवादिन कहलाते थे।

#### हैमावत

इस नाम से ही स्पष्ट है कि हिमालय प्रदेश में कहीं इस मत का आरम्भ हुआ। अद्वारह निकायों पर अपनी पुस्तक में वसुक्षित्र कहते हैं कि हैमावत स्थिवर-वादियों के वंशज थे, किन्तु भन्य और विनीतिदेव इसे महासांविकों की ही एक शासा मानते हैं। स्यविरवादियों की भाँति हैमावतों का विश्वास था कि बोधिसखों का कोई विशेष स्थान नहीं था, परन्तु उनके विरुद्ध वे कहते थे कि देवता ब्रह्मचर्य का पवित्र जीवन नहीं विता सकते थे और अश्रद्धालु लोगों में चमस्कारिक शक्ति नहीं हो सकती थी।

वात्सिपुत्रीय

इन्हीं के साथ साम्मितीय उपशासा भी जोड़ी जाती है। इन्हें बौद्ध मतवादियों में अलग से चीन्हा जा सकता है, क्योंकि ये पुद्गल सिद्धान्त में विश्वास करते थे। पुद्गुल व्यक्ति का स्थिर-तत्व है। इस पंथ ने वे सब सूत्र लोज निकाले, जिनमें पुद्गल शब्द था, और इन्होंने यह मान लिया कि ऐसे पुद्गल के बिना, पुनर्जन्म सम्भव नहीं था। अभिधम्मकीश में वसुबन्धु ने पुस्तक के अन्त में पुक विशेष अध्याय में, इस दृष्टिकीण का विरोध करने का यस्त किया। वास्सिपुत्रीयों के अनुसार पुद्गल न स्कन्धों के समान था, न उनसे भिन्न था। स्थविरवादियों की तरह वे इसमें विश्वास करते थे कि अहँत का पतन हो सकता है और अविश्वासी भी चमस्कार दिखला सकते हैं। इसके उप-पंथ के साम्मितियों के अनुसार देवता पवित्र जीवन नहीं बिता सकते। ये अन्तरा-भव में भी विश्वाम करते थे, और अभिधम्म के मानने वालों की तरह से, सौत्रांतिकों की प्रथम और दूसरी तन्द्रा के बीच की अवस्था में विश्वास करते थे। उस अवस्था में वित्रकें का लोप हो जाता है, और विचार बना रहता है। महीशासकों के अनुसार उनका विश्वास दिन्यपंथ के पाँच तस्वों में था। यह भी कहा जाता है कि हम के राज्यकाल में उसकी बहिन राज्यक्षों ने इस पंथ को राजाअय दिया। इस मत के मानने वाले कभी अवंतिक कहलाते थे, चूं कि वे अवंती के निवासी थे।

धर्मगुप्तिक

धर्मगुप्तिक महाशासिनकों से टूंट कर श्रलग हो गए थे। श्रलग होने का कारख बुद्ध और संघ को जो भेंट चढ़ाई जाये, उसके बारे में मतभेद था। इस मत के अनुसार बुद्ध को भेंट चढ़ाना श्रीर स्तूपों की श्रद्धा करना प्रधान धर्म था। उनके विनय के नियमों से यह स्पष्ट है। महासंधिकों की तरह वे भी विश्वास करते थे कि श्रह्त पाप-वासनाश्रों से मुक्त था और नास्तिक श्रीर श्रविश्वासी श्रविमानुषी या चमत्कार करने की शक्ति नहीं पा सकते थे।

यह मत मध्येशिया और चीन में लोकप्रिय बना । इसका अपना सूत्र, विनय और अभिधम्म साहित्य था । इसके विशिष्ट प्रातिमोच के नियम चीन के मठों में पालन किये जाते थे ।

#### काश्यपीय

कारवपीय सर्वास्तिवादिन और धर्मगुप्तिकों से कई गौया वालों में भिन्न थे, और स्थिविरवादिशों के निकट थे। इसीलिए उन्हें स्थावरीय भी कहते हैं। तिक्वती स्रोतों के अनुसार वे सुवर्षक कहलाते हैं। कारवर्णयों का विश्वास था कि वह गत जिसका फल मिन्न चुका, वह समाप्त हो चुका है, परन्तु वह जो अभी पका नहीं है वह अभी जी रहा है। सर्वास्तिवादियों के मत में यो कुछ सुधार हुआ। वे तो गत को वर्तमान की भौति लीवित मारुते थे। कारवर्णयों के किए कहा जाता है कि उन्होंने सर्वास्तिवादिन और विभज्यवादियों के बीच में समन्वय किया, और उनका अपना एक त्रिपिटक भी है।

सीत्रांतिक या संक्रांतिवादिन पासि स्रोतों के अनुसार संक्रोंतिवादिन शासा काश्यपीय से निकली है और सौत्रांतिक संक्रांतिवादिनों से, जब कि वसुमित्र के अनुसार दोनों एक-से हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह पंथ संक्रांति में विश्वास करता था। इसका अर्थ था वस्तुएँ एक जन्म से दूसरे जन्म में रूप बदलती हैं। उसके अनुयायियों के अनुसार, एक व्यक्ति के पाँच स्कंधों में से एक सूचन स्कंध ऐसा है जो कि जन्मांतित होता है। समूचा पुद्गल स्थानांतित नहीं होता, जैसा कि साम्मितीय मानते थे। काश्यपीय शाखा के अनुसार यह सूचम स्कंध ही सचा पुद्गल है। पुद्गल भी वही सूचम चेतना है जो सारे शरीर में न्यापी रहती है। महासंविकों का यह मत है, और यह योगाचारियों के आलय-विज्ञान से मिलता-जुलता है। यह भी संभव है कि इस शाखा ने यह सूचम चेतना का सिद्धान्त महासंविकों से लिया और उसे योगाचार पंथ को दे दिया। उसका इस बात में भी विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर बुद्ध बनने की सम्भावनाएँ हैं—यह सिद्धान्त महायान का था। ऐसे मतों के कारचा यह मत आवक्यान (जिसे कि सही अर्थ में नहीं, परन्तु अक्सर हीनयान कहा जाता है) और महायान के बीच दोनों को मिलाने वाले पुत्त की तरह माना जाता है।

महासंघिक

यह सर्वसामान्यतः माना जाता है कि महासंघिक महायान के पहले बीज बोने वाले थे, और इस प्रकार से उसके आरम्भकर्त्ता थे। उन्होंने इस नये मतवाद का पन्न बड़े उत्साह से और उमंग से अपनाया, और कुछ दशान्दियों के भीतर ही शकि और जोकप्रियता की दृष्टि से यह पंथ बहुत विकसित हुआ। विनय के त्रकालीन प्रचलित नियमों को उन्होंने भ्रपने सिद्धान्तों पर घटित किया, श्रीर नये नियम भी बनाये । इस प्रकार से बौद्ध-धर्म और संव में उन्होंने पूरी तरह से कान्ति कर दी । साथ ही उन्होंने सुत्रों के और विनयपाठ के अर्थ और कान्य में परिवर्तन घटित किये । उन्होंने कई ऐसे सूत्रों को प्रयित किया और नियम-बद बनाया, जो कि बुद के वचन माने जाते थे। उन्होंने बहुत से सुत्रपाठ अस्वीकृत कर दिये, यद्यपि वे प्रथम संगीति में मान जिए गये थे। उन्होंने यह भी कहा कि सूत्र बुद्ध के वचन नहीं हैं, यथा परिवार, श्रभिधम्म, पटिसंभिदा, निहेस और जातकों के कुछ भाग । परिवार विनय का ही एक परिशिष्ट था और शायद किसी सिंहली भिद्ध की रचना है। अभिधम्म तीसरी संगीति में संकलित हुआ। यह संगीति राजा अशोक के समय हुई थी । पटिसंभिदा, निद्देस और जातकों के इक भाग आज भी बुँद वचन नहीं माने जाते । अधिकारी विद्वानों में इस विषय में मतभेद है कि ये धर्मसूत्र माने जाएँ अथवा नहीं, क्योंकि ये सूत्र बाद के काल की रचनाएँ जगती हैं। ये सब पाठ बाद में जोदे गए हैं और महासंविकों के सुत्रसंग्रह में वे नहीं हैं। इस प्रकार से धम्म और विनय के सूत्रपाठ उन्होंने नए सिरे से विकसित किए, और महाकरसप की संगीति में जो अस्वीकृत पाठ थे, वे भी उसमें जोड़े। इस प्रकार से धम सूत्रों में एक दुहरा विभाजन उठ खड़ा हुआ। महासंविकों का संकलन आचारिकवाद कहलाया। थेरवाद से इसे भिन्न करने के लिए यह नाम दिया नया।

युत्रान च्यांग ने लिखा है कि महासंघिकों का अपना धर्म सूत्रपाठ था, जिसे डन्होंने पाँच हिस्सों में विभाजित कर दिया था। वे हिस्से थे सूत्र, विनय, अभि-धर्म, धारणी और इतर । महासंधिकों का विनय, युत्रान च्यांग के अनुसार वही था जो महाकस्सप-संगीति में संकलित किया गया था। वह लिखता है कि दिच्या में धनकटक में उसने श्रभिधम्म दो भिच्चश्रों से सीखा। वह श्रपने साथ भारत से वापिस चीन में ६१७ संस्कृत प्रन्थ ले गया और उसने चीनी सम्राट के चादेश से उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया । उनमें पन्द्रह सूत्र, विनय और अभिधम पर महासंधिक अंथ थे। उससे भी पहले फाहियान महासंधिकों के संपूर्ण विनय का चीनी लिप्यंतर पाटलिपुत्र से ले गए थे। नांजियो की सूची से दो महासंधिक विनय ब्रन्थों का पता लगता है-अिच्छ-विनय श्रीर भिच्नशी-विनय-जो श्रव चीनी भाषा में ही बाकी हैं। महासंघिक पंथ के मूल प्रन्थों में से अब हमें कोई मिलता है तो केवल महावस्तु अथवा महावस्तु-श्रवदान है । महासंधिक शाखा के लोकोत्तरवादियों के विनयपिटक का यह प्रथम ग्रंथ है। उसके अनुसार, बुद्ध लोकोत्तर हैं और वे केवल वाह्यतः ऐहिक जीवन से सम्बद्ध हैं। बुद्ध के इस रूप का महायान दर्शन के विकास में बड़ा योग रहा है। महावस्तु का मुख्य विषय है बुद्ध की जीवनी श्रीर उसी में संघ की स्थापना और प्रथम धर्मान्तरों का इतिहास दिया हुआ है। वह श्रंशतः संस्कृत में श्रीर श्रंशतः प्राकृत में, श्रथवा एक प्रकार की मिश्रित भाषा में जी संस्कृत से मिलती-जुलती है, लिला गया है। यह ग्रन्थ सम्भवतः ईसापूर्व दूसरी शती और ईसा की चौथी शती में रचा गया।

उत्कीर्णंबेखों से भी प्रमाण मिनते हैं कि महासंघिक सूत्र अवश्य रहे होंगे।
उदाहरणार्थ अमरावदी के उत्कीर्णंबेखों में, विनय-धर, महाविनय-धर और संयुक्त
भाणक जैसे शब्द आते हैं, और ये सब भिक्खुओं और भिक्खुियायों के लिए प्रयुक्त
किए गए हैं। इसी प्रकार से नागार्ज नकोंडा के उत्कीर्णंबेख में ये शब्द आते हैं:
दीव-मिक्सम-पंचमातुक-ओसक-वाचकानम्, दीध-मिक्सम-निकाय-धरेण इत्यादि:
इस सारे प्रमाण से यह निक्कर्ष निकाला जा सकता है कि महासंधिकों के अमंसूत्र
ईसा की प्रथम शती तक शायद अस्तित्व में रहे होंगे।

विनीतदेव (ईसा की आठवीं शती) के अनुसार, महासंविकों का साहित्यिक माध्यम प्राकृत भाषा थी। वस्टन कहता है कि महासंविकों के धर्मसूत्र प्राकृत में लिखे गए थे। कसोमा कौरीस लिखता है कि महासंविकों का "निर्वाण विषयी सूत्र" एक विकृत उपभाषा में लिखा गया था। महावस्तु की भाषा मिश्रित संस्कृत थी, यह पहले ही कहा जा खुका है। यह एक प्रकार की प्राकृत थी। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि इस पंथ का साहित्य प्राकृत में था।

बुद्ध-परिनिर्वाण के बाद दूसरी शती में महासंघिक पंथ की कई उपशालाएँ हो गईं—एक व्याहारिक (इसे एक व्यवहारिक भी कहते हैं), लोको त्तरवाद, इनकुटिक (गोकुलिक), बहुश्रुतीय, धौर प्रज्ञाप्तिवाद धादि। उसके कुछ समय बाद शैं जो पानते थे। दोनों ने महायान पंथ चला। चैत्यक इसलिए कहलाते थे कि वे चैत्यों को मानते थे। दोनों ने महायान पंथ के विकास में सहायता दी। शैं लों का नाम इस लिये पड़ा कि उनके कार्य चेत्र के धासपास पर्यंत थे। श्रीलंका की गाथाओं के ध्रनुसार, वे खांध्र देश में इतने लोक कि धासपास पर्यंत थे। श्रीलंका की गाथाओं के ध्रनुसार, वे खांध्र देश में इतने लोक प्रिय थे कि वे खांधक कहलाते थे। फिर भी पालि भाषा में लिखा है कि "चैतियवादिन (चैत्यवादिन) धौर अंधक दोनों ही कुछ सिद्धान्तों के लिए प्रतीक रूप में प्रयोजित प्रादेशिक नाममात्र थे।" जिन शाखाओं में महासंधिकों का विभाजन हुआ था, उनमें चैत्यक धौर शैं ज प्रमुख थे धौर उनका दिख्या में बड़ा प्रभाव था।

धारम्भ में महासंधिक अधिक प्रगति नहीं कर सके, चूं कि कहर पुरायएंथी थेरवादियों ने उनका बड़ा विरोध किया। उन्हें मगध में अपना सिक्का जमाये रखने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, परन्तु वे धीरे-धीरे शक्तिशाली बनते गये और उनका बड़ा बलवान संघ बना। यह इस बात से सिद्ध होता है, कि इस शाला ने पाटलिपुत्र और वैशाली में अपने केन्द्र स्थापित किये और उत्तर और दिख्या में अपना जाल फैलाया। युआन-च्वांग कहता है कि 'पाटलिपुत्र के बहुत से छुटमैयों की बहुसंख्या ने महासंधिक शाला बनाई।'' इ-िसंग (६७१से ६६४ ईस्वी) भी लिलता है कि मगध (मध्यदेश) में उसे महासंधिक मिले, कुछ लाट में और सिन्धु देश में, और कुछ उत्तरी, दिख्या और पूर्वी भारत में भी। मथुरा के सिह-शीर्ष स्तम्भ (१२० ईसाप्व) पर जो शिलालेख है, उसके अनुसार एक खुधिल नामक गुरु को कुछ अनुदान दिया गया था जिससे कि वह महासंधिकों को शिचा दे। यह सब से प्राचीनतम पुरालेख-साच्य हैं कि महासंधिक अस्तित्व में थे। वरदक पात्र, जो अफग़ानिस्तान में पाया गया और जिसमें बुद्ध के धातु हैं, वह कमल-पात्र, जो अफग़ानिस्तान में पाया गया और जिसमें बुद्ध के धातु हैं, वह कमल-पात्र, जो अफग़ानिस्तान में पाया गया और जिसमें बुद्ध के धातु हैं, वह कमल-पात्र, जो अफग़ानिस्तान में पाया गया और जिसमें बुद्ध के धातु हैं, वह कमल-पात्र, जो अफग़ानिस्तान में पाया गया और जिसमें बुद्ध के धातु हैं, वह कमल-पात्र, जो अफग़ानिस्तान में पाया गया और जिसमें बुद्ध के धातु हैं, वह कमल-पात्र, जो अफग़ानिस्तान में पाया गया और जिसमें बुद्ध के धातु हैं, वह कमल-पात्र ने हिव्ह के राज्यकाल में महासंधिक भिन्नुओं को दिया। अंदरह



इससे सिद्ध होता है कि यह पंथ भारत के उतर-पश्चिम में भी लोकप्रिय था। वस्बई प्रदेश में कार्ले की गुफाओं में जो एक अभिलेख है उसके अनुसार महासंविक पंथ को एक गाँव और नी-कमरों का प्रकोष्ठ अनुदान में दिया गया। यह स्पष्ट है कि महासंधिकों का कार्ले में केन्द्र था श्रीर उनका पश्चिम के लोगों पर प्रभाव था। फिर भी वे केवल मगध तक सीमित नहीं थे, परन्तु भारत के उत्तरी और पश्चिमी प्रदेशों में फैलते गये. श्रीर उनके अनुयायी सारे देश में विखरे थे। फिर भी यह बात द्विण में इस पंथ की जो उपशाखाएँ थीं, उनके बारे में सही नहीं है। श्रमरावती भौर नागार्जुनकोंडा के उत्कीर्यालेखों में हंबी (श्रयिर-हघाण्), चैत्यिक (चेतियवादक) महावनसेलियान (श्रपर महावनसेलिय), पुवसेले, राजगिरि-निवासिका (राजशैल), सिद्धियका, बहुअतीय, श्रीर महीशासक उपशालाश्रों का उल्लेख है। यह श्रधिकतर स्थानिक उपशालाएँ थीं । केवल अन्तिम को लोडकर शेष सब महासंधिक पंथ की उपशाखाएँ थीं । श्रमरावती स्तूप बेजवाड़ा के पश्चिम में १८ मील पर स्थित है। यह स्तूप ईसापूर्व दूसरी शती में बनाया गया था, श्रीर बाहर का शिल्प वेष्टन ईसा की दूसरी शती में और अन्दर का शिल्प-वेष्टन ईसा की तीसरी शती में बनाया गया होगा ऐसा अनुमान है। श्रमरावती के बाद नागार्ज नकोंडा दिश्वण भारत में सब से महत्त्वपूर्ण स्थान है। नागार्ज नकोंडा के स्मारक बौद्ध धर्मानुयायी इच्चाकु कुल की कुड़ रानियों और राजपुत्रियों के दान से बने । ये स्मारक ईसा की तीसरी या चौथी शती के रहे होंगे । यद्यपि महाचेतिय कदाचित श्रीर भी पहले का रहा होगा । नागाजु नकोंडा के ये भवन महासंविक पंथ के महत्त्वपूर्ण केन्द्रों के नाते विख्यात हुए होंगे । इससे यह स्पष्ट है कि महासंधिकों का कार्य उत्तर ग्रीर दक्षिण दोनों श्रोर फैजा था। फिर भी उनका दृष्टिया में अधिक प्रभाव रहा होगा, विशेषतः गुंदूर और कृष्णा प्रदेशों में, जहाँ कि चैत्यक श्रीर शैल उपशालाश्रों ने बहुत ही सफलता प्राप्त की। अंधक नाम से स्पष्ट है कि शैलों को श्रांध्र में बड़ी खोकप्रियता मिली होगी।

महासंविक श्रीर उसकी सब उपशालाशों के प्रमुख सिद्धान्त कथावस्तु में, महावस्तु में, वसुमित्र, भव्य श्रीर विनीतदेव को रचनाश्रों में प्रथित हैं। बहुश्रुतीय श्रीर चैत्यक महासंविक शाला के बाद के श्रंकुर थे, श्रीर वे मूल महासंविक से अपने मतों में कुड़-कुड़ भिन्न थे।

महासंधिक, थेरवादियों की ही तरह से, बौद्ध-धर्म के प्रमुख सिद्धान्त मानते थे, और इस मामले में वे एक दूसरे से मिन्न नहीं थे। ये मूल सिद्धान्त थे चार आर्थ सत्य, अष्ट मार्ग, आत्मा का अनस्तित्व, कर्म-सिद्धान्त, प्रतीत्यसमुत्पाद का सिद्धान्त, १ वोधि-पचीय धर्म, और आध्यात्मिक विकास की क्रमिक स्थितियाँ। उनके

अनुसार अनेक बुद्ध लोकोत्तर हैं, उनके शरीर, उनकी आयु और उनकी शक्तियाँ असीम हैं, वे न तो सोते हैं, न सपने खेते हैं। वे आत्म-स्थित हैं और सतत समाधि की अवस्था में होते हैं, वे नाम से उपदेश नहीं देते, वे एकवृश्यिक वित्त हैं। जब तक परिनिर्वाण प्राप्त नहीं होता, इन बुद्धों को चय ज्ञान होता है और अनुत्पाद-ज्ञान होता है। संचेप में, इन बुद्धों से सम्बद्ध सब कुछ मानवोपरि है। महासंविकों की बुद्ध की इस कल्पना ने महायान की बाद की त्रिकाय विचारधारा के विकास में योग दिया । उनके अनुसार, बोधिसत्व ऐहिकोपिर है, झौर वे साधारण व्यक्तियों की चार गर्भस्थ स्थितियों में से नहीं गुज़रते। वे सफेद हाथियों के रूप में अपनी माताओं की कुद्धि में प्रवेश करते हैं, और कोख से वे दाहिनी तरफ से जनम बेते हैं। उन्हें कभी काम, स्यापाद, विहिंसा की भावनाओं का अनुभव नहीं होता। सभी चैतन्य मानवों के लाभ के लिए, वे अपनी मुक्त इच्ड़ा से चाहे जिस किसी भी रूप में जन्म खेते हैं। इन सभी विचारों से बुद्धों श्रीर बोधिसत्वों को देवरूप मिला। महासंधिकों की एक शाला, महादेव के मानने वाले, यह मानते हैं कि अईतों की भी अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं, उन्हें भी और लोग सिखा सकते हैं, उनमें कुड़ अज्ञान का अंश और संदेह का अंश होता है, और वे केवल दूसरों की सहायता से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । इस प्रकार से, अई तावस्था पवित्रता की अन्तिम अवस्था नहीं है।

महासंधिकों के कुछ ग्रन्य विश्वास इस प्रकार के हैं:

(१) पाँच विज्ञान, सराग और विराग दोनों प्रकार के होते हैं।

(२) रूपेन्द्रिय केवल मांसल होते हैं। वे अपने आप में इंद्रियों के विज्ञान को नहीं पहचान सकते।

(३) प्रज्ञा के द्वारा दुःख की पूर्ण समाप्ति और निर्वाण सम्भव है।

(४) स्नोतापन्न पीछे मुदकर जा सकता है, परन्तु अर्हत नहीं। वह अपना स्वभाव चित्त और चैतिसिक धर्मों से जान सकता है। सब प्रकार के पाप कर सकता है, पंचानन्तर्यानि छोद कर। ये पाँच महापाप हैं, मातृ-हत्या, पितृ-हत्या, अर्हत का वध, बुद्ध का रक्तपात और संघ में फूट डाजना।

(१) कुछ भी अन्याकृत नहीं है। अर्थात् वस्तुओं का स्वभाव या तो अन्छ। है या बुरा, क्योंकि वह अन्छी भी न हीं और बुरी भी न हों ऐसा नहीं हो सकता।

(६) मन को मूल स्वभाव पवित्र होता है, वह उपक्लेश और आगन्तुकरजस से कलंकित होकर विकृत हो जाता है।

(महासंघिकों की यह विचारं धारा योगाचार के आदर्शवादी दर्शन की



पूर्वपीठिका थी जिसमें कि आलय-विज्ञान विशुद्ध चेतना का भाव माना जाता है और जो भौतिक वस्तुओं द्वारा विकृत होकर अपवित्र बनता है।)

(७) मृत्यु के बाद और पुनर्जन्म से पूर्व जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से महासंविक अन्य पंथों से बहुत भिन्न थे, सैद्धान्तिक मामलों में और अनुशासन के नियमों में भी। इस विचारधारा के मानने वाले पीत चीवर पहनते थे, जिसका निचला हिस्सा बांई धोर मजबूत खिंचा रहता था।

बहुश्रुतीय

अमरावती और नागार्जुनकोंडा के शिलालेखों में बहुश्रुतीय मत का उल्लेख है। वह महासंविक की ही एक बाद की धारा थी। उसका आरम्भ एक ऐसे आचार्य द्वारा हुआ जो बौद्ध-धर्म के सूत्रों में बहुश्रुत था।

इन बहुश्रुतियों के मूल सिद्धान्त यों थे : वे मानते थे कि बुद्ध के उपदेश खनित्यता, दु:ल, शून्य, अनात्मन् और निर्वाण से सम्बद्ध हैं। वे लोकोत्तर हैं, चूं कि उनसे मुक्ति मिलती है। उसके अन्य उपदेश लौकिक हैं। इस मामखें में बहुश्रुतीय बाद में आने वाले महायान आचार्यों के पूर्व उद्घोषकर्त्ता थे। उनके अनुसार निर्वाणिक कोई विशेष साधन नहीं था। इसके अतिरिक्त संघ भौतिक नियमों को मानने वाला नहीं था। महादेव के पाँच प्रमेयों को वे अपना ही मत मानते थे। कुड़ सैद्धान्तिक मामलों में शैल शालाओं में और इनमें बहुत कुछ साम्य था, और अन्य मामलों में वे सर्वास्तवादियों के निकटतम थे।

परमार्थं के अनुसार, इस उपशाला ने बौद्ध-धर्म की दो प्रमुख विचारधाराओं-आवक्यान और महायान को मिलाने का यत्न किया । हरिवर्मन का सत्यसिद्धिशास्त्र इस मत का प्रथम सूत्र-ग्रंथ है ।

बहुश्रुतियों को "कहर श्रीर महायान मत के बीच का पुल" माना जाता है, क्योंकि उन्होंने दोनों के उपदेशों को मिजाने का यत्न किया। हरिवर्मन आत्म-नैरात्म्य श्रीर धर्म-नैरात्म्य में विश्वास करते थे। कहर विचारधाराश्रों के अनुयायियों की भाँति वह विश्व की अनेक-रूपता में विश्वास करते थे, उनके श्रनुसार उसमें मध् तत्व थे। महायानवादियों की भाँति, उनका विश्वास था कि दो प्रकार के सत्य हैं—संवृत्ति श्रीर परमार्थ। उनका यह भी विश्वास था कि रूड़ सत्य के दृष्टिकोख से श्रात्मा अथवा विश्व का मध्य तत्वों में विभाजन तो श्रस्तित्व में था, परन्तु परम सत्य के दृष्टिकोख से सर्वश्रुत्य भी था। वे बुद्धकाय श्रीर धर्मकाय के सिद्धान्तों में विश्वास करते थे। इसका स्पष्टीकरण वे यों देते थे कि श्रील, समाधि, प्रज्ञा, विसुक्ति, विसुक्ति-ज्ञान-दृश्य आदि से यह धर्मकाय बने हैं। यद्यपि बुद्ध के परम

मानवोपरि स्वभाव में उनका विश्वास नहीं था, फिर भी बुद्ध की विशेष शक्तियों में उनका विश्वास था, जैसे दश बलानि श्रीर चार वैशारच श्रादि । इन्हें स्थविरवादी भी मानते थे। उनका विश्वास था कि वर्तमान ही वास्तविक था, जबकि भूत और भविष्यत् का कोई श्रस्तित्व नहीं था !

चैत्यवाद शाखा महादेव नामक उपदेशक से शुरू हुई, इद्ध-पितिर्वाण के बाद दूसरी शती के अन्त में। इस महादेव को महासंघिकों के आरम्भकर्ता महादेव से भिन्न मानना चाहिए । वह एक विद्वान और श्रध्यवसायी साधु था, जिसे महासंघिक संघ में दीचा मिली थी। वह महासंघिकों के पाँच सिद्धान्त मानता था और उसने एक नया संघ चलाया । चूँकि वह एक ऐसे पर्वत पर रहता था, जिस पर एक चैत्य था, इसिलये उसके अनुयायी चैत्यक कहलाये । साथ ही, यह नाम अमरावती श्रीर नागार्जु नकोंडा के शिलालेखों में भी उविलाखित है। चैत्यवाद शैल मतों का मुल था।

सामान्यतः कहा जाय तो चैत्यक मूल महासंधिकों के आधारभूत सिद्धान्तों को मानते थे, किन्तु कुछ गौग बातों में उनसे भिन्न मत रखते थे। चैत्यक मत के कुछ विशेष सिद्धान्त ये थे:

(१) चैत्यों के निर्माण, श्रलंकरण भीर पूजा से बड़ा पुगय मिलता है; चैत्यों

की प्रदक्षिणा भी पुरवदायिनी होती है।

(२) चैत्यों को फूल, मालाएँ, सुगंध आदि चढ़ाना बहुत पुर्यप्रद होता है।

(३) उपहार चढ़ाने से धार्मिक पुर्य मिल सकता है । ऐसे पुर्य अपने मित्रों श्रीर परिवार-जनों को इस उनके सुलों के लिए दे सकते हैं - यह विचार श्रादिम बौद्ध-धर्म के लिए अज्ञात था, परन्तु महायानवाद में प्रचलित था। इन मान्यताओं ने बौद्ध-धर्म को जन-साधारण में लोकप्रिय बनाया।

(४) बुद श्रासिक, ईंब्यां, हुंच तथा आंति से मुक्त हैं। वे जित-राग-दोस-मोह हैं और धातुवर-परिगहित हैं। वे अहतों से बढ़ कर हैं, चूँ कि उनके पास दस बल है।

(१) सम्यक्-दृष्टि वाला व्यक्ति द्वेषमुक्त नहीं हो सकता, श्रीर इस कारण से

वह हत्या के पाप के खतरे से मुक्त नहीं होता।

(६) निर्वाग एक "ग्रमत घातु" ग्रवस्था है।

इससे यह स्पष्ट होगा कि महासंधिक श्रीर उसकी उपशासाओं के सिद्धान्तों में वे बीज हैं, जिनसे बाद का महायान विकसित हुआ।

बुद्ध और बोधिसत्व को देवता-रूप देने वाला यह प्रथम मतवाद था, जिसका अन्त में यह परिणाम हुआ कि महायान में बुद्ध और बोधिसत्व का संपूर्णत्या देवी रूप बन गया। इसी कारण से यह धर्म जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुआ। उनके संभोगकाय के सिद्धान्त से त्रिकार सिद्धान्त बना, जो कि महायान के प्रक प्रमुख लच्चणों में से है। चैत्यों की पूजा और मेंट चढ़ाने का जो रिवाज महासंघिक पंथों ने चला दिया, उससे बौद्ध-धर्म का यह जनप्रिय रूप विकसित हुआ। महासंघिक महायान आन्दोलन के पूर्व-घोषक माने जा सकते हैं। उन्हीं के द्वारा बौद्ध-धर्म अधिक से अधिक जनता को आक्षित कर सका, अन्यथा वह ऐसा न कर पाता

कथा-वत्थु पर लिखे भाष्य में कुछ श्रीर पंथों का उल्लेख है : राजिगरिक, सिद्धत्थक, पुरुवसेलिय, अपरसेलिय, वाजिरिय, उत्तरापथ, वेतुल्य और हेतुवादिन। पहले चार अन्धक नाम से पहचाने जाते हैं । वाजिरिय के विषय में बहत कम जानकारी प्राप्त होती है । उत्तरापथ उत्तर में श्रीर उत्तर-पश्चिमी देशों में था, वह श्रक्रग़ानिस्तान में भी था। उन्हें "तथता" सिद्धान्त का श्रेय दिया जाता है, जो कि महायानियों की विशेषता थी। इस मत का विश्वास था कि बुद्ध की विष्ठा भी सुगंधित थी। उनका विश्वास था कि मार्ग एक ही था, श्रीर कहर पंथों में जैसे माना जाता था, वैसे चार मार्ग नहीं थे, श्रीर जनसाधारण भी श्रईत बन सकते थे। वेतुल्यक श्रथवा महाशुन्यतावादियों का विश्वास था कि बुद्ध या संघ का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं था, परन्तु वे दोनों केवल श्ररूप कल्पनाएँ थीं। ऐसा कहते हैं कि उन्हें यह भी मत मान्य था कि केवल सहानुभूति या करुणा से प्रेरित शरीर सम्भोग उचित है। भिन्न या भिन्नुगी, यति या साधुनियाँ भी ऐसा काम-सम्बन्ध रख सकती हैं। यह मत शायद तंत्रवाद का प्रभाव रहा हो। जैसे कि पहले ही कहा गया है, कुछ लोग हेतुवादियों को सर्वास्तिवादियों से मिलते-जुलते मानते हैं, जब कि कथावरथु भाष्य के अनुसार वे एक स्वतन्त्र शाखा हैं। यह मत भी उनका माना जाता है कि दुनियादार या सांसारिक मनुष्यों को परम-दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती, श्रीर एक व्यक्ति दूसरे की सुख दे सकता है।

ईसा की दूसरी श्रीर तीसरी शती के उत्कीर्यंतेलों से पता चलता है कि निम्न निकाय श्रवश्य रहे होंगे : सर्वास्तिवादिन, महासंविक, चैत्यक, साम्मितीय, धर्मोचरीय, भद्रयानीय, महीशासक, पूर्वशैलीय, श्रपशैलीय, बहुश्रुतीय और काश्यपीय । ईसा की ७वीं शती में युश्रान-च्वांग श्रीर इ-िसंग के प्रवास वृत्तान्तों से पता चलता है कि उस समय कई मठ श्रीर विहार थे, और कई बौद्ध सम्प्रदायों के मानने वाले उनमें रहते थे । इ-िसंग के वर्षंन के श्रनुसार कुछ विशेष सम्प्रदायों के स्पष्ट उक्लेख हैं : एक तो श्रावकयान या कटर मत के मानने वाले श्रीर दूसरे सुधरे हुए मतों को मानने वाले लोग भी थे। परन्तु यह भी स्पष्ट है कि, सामान्यतः बौद्ध संघ दो प्रमुख गुटों में विभाजित था: पुराना कट्टर पंथी श्रावकयान श्रीर बाद का सुधरा हुश्रा महायान।

माध्यमिकं

महायान बौद्ध-धर्म दो विचारधाराओं में विभाजित है : माध्यमिक और

योगाचार ।

साध्यमिक मध्यमा-प्रतिपत पर जोर देते थे । वारायासी के प्रथम धर्मोपदेश में
बदु ने मध्यम-मार्ग का उपदेश दिया । वह न तो आत्म-पीइन का मार्ग था और
न इंद्रिय-सुख-विज्ञास का । फिर भी, माध्यमिक पंथ के मानने वाजों का मध्यम
मार्ग वही नहीं था । यहाँ पर मध्यम मार्ग का अर्थ है अस्तित्व और अनस्तित्व,
चिरंतनता और अचिरंतनता, आत्म और अनात्म आदि के विषय में दोनों ही मतों
को न मानना । संचेप में, उसके अनुसार संसार न तो वास्तविक है, न अवास्तविक है,
वरन् केवज एक सापेष्ट्रता मात्र है । फिर भी, यह मानना चाहिए कि वारायासी में जिस
मध्यम मार्ग का प्रचार किया गया उसका एक नैतिक अर्थ था । माध्यमिकों के
विचार अध्यात्म-शास्त्र-विषयक अधिक हैं।

माध्यमिक मत आचार नागार्ज न अथवा आर्य नागार्ज न ने शुरू किया। इनका समय ईसा की दूसरी शती था। उनके बाद कई माध्यमिक विचारकों की एक जगमगाती नचत्रमाजिका आती है, उदाहरखार्थ आर्यहेव (ईसा की तीसरी शतो), बद्धपाबित (ईसा की पाँचवीं शती), भावविवेक (ईसा की पाँचवी शती), चंद्रकीर्ति (ईसा की छठी शती), और शांतिदेव (ईसा की सातवीं शती)। नागार्जु न ने कई ग्रंथ जिले। इनमें माध्यमिक-कारिका उनका सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। इसमें माध्यमिक मतवाद का दर्शन ज्यवस्थित रूप से क्षिहित है। इसमें यह कहा गया दे कि शून्यता ही परम दै। संसार और निर्वाय या शून्यता में कोई अन्तर नहीं है। शून्यता या परम सत्ता उपनिषदों के निगु य बद के समान है। ग्रंथारं म में मंगनावाय में नागार्ज न अपने दर्शन के मूख तत्वां को संखेप में देते हैं। उन्होंने आठ नकारों द्वारा प्रतीत्यसमुत्पाद समकाया है। इसमें न तो आरम्भ है, न अन्त है; न चिरता है न अधिरता; न एकता है न अनेकता; न अन्दर आना है, न बाहर जाना। सारतः केवल अनारम्भ मात्र है, जो शून्यता का पर्यायवाची है। अन्यत्र भी वह बिखते हैं कि प्रतीत्यसमुंत्पाद ही शून्यता है। शून्यता आरम्भ का उक्खेल करते हुए भी सुक्यतः वह सध्वस-मार्ग है जो क्रि बस्तित्व और अनस्तित्व के दो परस्पर विरोधी डोरों से दूर है। शूल्यता वस्तुओं का सापेष अस्तित्व है, या एक प्रकार की सापेषता है। त्रो॰ राधाकृष्णन के शब्दों में "शून्यता का अर्थ माध्यमिकों के अनुसार सम्पूर्ण और परम अस्तित्वहीनता नहीं है, परन्तु सापेच सत्ता है।" माध्यमिकों के तत्व ज्ञान में शून्यता को प्रधानता है, अतः उसे शून्यवाद कहते हैं। माध्यमिक-कारिका में आगे चल कर दो प्रकार के सत्यों का उस्लेख है: संवृति और परमार्थ। संवृति का अर्थ वह अज्ञान अथवा आंति है जो वस्तु-जगत को वेरे हुए है और मिथ्याभास पैदा करती है। परमार्थ का अर्थ है कि सांसारिक वस्तुएँ एक आंति या प्रतिष्विन की भाँति अनस्तित्व-भरी हैं। परमार्थ-सत्य, संवृति-सत्य को पाये विना प्राप्त नहीं हो सकता। संवृति सत्य साधन है तो परमार्थ-सत्य साध्य। इस प्रकार से, सापेच दृष्टिकोण से प्रतीत्यसमुत्पाद सांसारिक घटनाओं का अर्थ दे सकता है, परन्तु परमार्थ की दृष्टि से सब समय में अनारम्भ ही निर्वाण या शून्यता है।

ईसा की श्वीं शती के आरम्भ में माध्यमिक मत की दो शाखाएँ हुई:
प्रासंगिक और स्वातन्त्र। प्रासंगिक मत अपनी पुष्टि में तर्क के उस अस्त्र का
सहारा खेता है जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु की नकार और विसंगति में पिरणति होती
है, स्वातन्त्र मत भिन्न तर्क का आश्रय खेता है। प्रथम मत बुद्धपालित द्वारा और
दूसरा भावविवेक द्वारा स्थापित किया गया।

माध्यमिक प्रयों के प्रध्ययन से पता चलता है कि माध्यमिक मत का मूलाधार

इन्द्रात्मक तर्क-पद्धति है।

यह भी यहाँ उल्लेख करना चाहिए कि चीन के ति-ईन-ताई और सान-खुन पंथ शून्यता के सिद्धान्त को मानते थे, और इस प्रकार से भारतीय माध्यमिक पद्धति की एक परंपरित सरिख मात्र थे। जापान के सान्-रोन् पंथ भी इसी पद्धति की मानते थे।

योगाचार

महायान की दूसरी महत्त्वपूर्ण शाला है योगाचार । इसकी स्थापना मैंत्रेय अथवा मैंत्रेयनाथ (ईसा की तीसरी शती) ने की थी । असंग (ईसा की चौथी शती), वसुबंधु (ईसा की चौथी शती), स्थिरमित (ईसा की पाँचवी शती), दिङ्नाग (ईसा की पाँचवी शती), धर्मपाल (ईसा की सातवीं शती), धर्मकीर्ति (ईसा की सातवीं शती), शांतरिचत (ईसा की आठवीं शती) और कमलशील (ईसा की आठवीं शती) इस मतवाद के बदे प्रसिद्ध आचार्य थे । उन्होंने मूल संस्थापक के कार्य को अपने खेलन से आगे बढ़ाया और इस मत को ऊँचे स्तर पर चढ़ाया । असंग और उसके बंधु वसुबंधु के ज़माने में यह मत अपनी शक्ति की पराकाष्टा पर पहुँचा । असंग ने इसको योगाचार नाम दिया और वसुबंधु ने विज्ञानवाद शब्द का प्रयोग किया ।

योगाचार का यह नाम इसलिए पड़ा कि उसमें बोघि की प्राप्ति के लिए योग को सबसे प्रभावशाली पद्धति माना गया । बोधिसस्वपन की 'दश भूमियाँ' पार करके ही बोधि प्राप्त की जा सकती थी। इसी को विज्ञानवाद भी कहा जाता है। इसका कारण यह तथ्य है कि वह विज्ञिसिमात्र को धितिम सत्य मानता है। संचेप में, वह श्चात्मनिष्ठ श्चादर्शवाद सिखाता है, या यह सिखाता है कि श्रकेला विचार ही सत्य है। योगाचार दुर्शन के ब्यावहारिक एक को, श्रौर विज्ञानवाद उसके वैचारिक एक को ब्यक्त करता है। "लंकावतार-सूत्र" इस मत की प्रधान रचना है, जिसके अनुसार केवल चित्त मात्र वास्तविक है, बाह्य वस्तुएँ नहीं । वे स्वप्नों की भौति अवास्तविक हैं, मृगजल और ''आकाशपुष्प'' की भौति हैं। चित्त मात्र, आलयविज्ञान से इस मामले में भिन्न है। स्रालयविज्ञान स्व-तथा-पर, श्रात्म-तथा-वस्तु के द्वंद्व के भीतर जो चेतना न्याप्त है उसका आधार है। आलयविज्ञान तथागत का गर्भ है। वसुबंधु की 'विज्ञिष्तमात्रसिद्धि' इस मत का मूलाधार ग्रंथ है। उसके अनुसार बाह्य बस्तु-जगत की वास्तविकता में विश्वास व्यर्थ है। उसके अनुसार चित्त अथवा विज्ञान (विज्ञान-मात्र) की ही अकेली वास्तविकता है। आलयविज्ञान में बस्तु-जगत के बीज हैं-आत्म-निष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों ही प्रकार के। बहते पानी के समान आलयविज्ञान एक निरंतर परिवर्तनशील संज्ञा प्रवाह है। बुद्धत्व की प्राप्ति के साथ, उसका प्रवाह पुकदम रुक जाता है। वसुबंधु के प्रन्थों के भाष्यकार स्थिरमित के अनुसार आजय में सब धर्मों के बीज हैं, जिनमें विकृति के भी बीज शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, सब धर्म आखयविज्ञान में संमान्य रूपों में रहते हैं। योगाचारी आगे जिसते हैं कि किसी विशेषज्ञ को पुद्गाल-नैरात्म्य और धर्म-नैरात्म्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पुद्गल-नैरात्म्य क्लेशावरण धीर धर्म-नैराल्य ज्ञेयावरण के इटाने से प्राप्त होता है। यह दोनों नैरात्म्य निर्वाण के खिए आवश्यक हैं।

योगाचार ज्ञान की तीन अवस्थाएँ मानता है: परिकल्पित, परतंत्र और परिनिष्पन्न। परिकल्पित किसी काल्पनिक विचार का, अपने कारण और स्थितियों द्वारा निर्मित किसी वस्तु पर, आरोपण मात्र है। वह केवल कल्पना में रहता है, और वास्तविकता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। परतंत्र अपने कारण और स्थितियों द्वारा निर्मित वस्तु का ज्ञान है। यह सापेच ज्ञान है और इससे जीवन के ज्यावहारिक प्रयोजनों का समाधान होता है। परिनिष्पन्न तथता का परम सत्य है। परिकल्पित और परतंत्र संवृति-सत्य से मिलते हैं, और परिनिष्पन्न माध्यमिक मत के परमार्थ सत्य से। इस प्रकार से माध्यितिकों के द्रो के स्थान पर योगाचार में ज्ञान के तीन प्रकार हैं।

योगाचार माध्यमिक से इस प्रकार से भिन्न है कि वह वास्तविकता में गुया हैं, ऐसा मानता है। पहले मत में वास्तविकता विज्ञानमात्र है, दूसरे में वह शून्यता है।

## उत्तर के देश तिब्बत और नेपाल

तिव्वत और नेपाल में बौद-धर्म का ब्योरा पहले एक अध्याय में आ जुका है, जहाँ कि बौद-धर्म के अन्य देशों में विस्तार का वर्णन है, और उसकी पुनरावृत्ति यहाँ अनावश्यक है।

#### चीन

यह कहा जाता है कि ईसापूर्व २१७ में भारतीय लोग चीन की राजधानी शेन्सी में अपना धर्म प्रचारित करने के लिए आये। ईसापूर्व १२२ में, एक सुवर्ण प्रतिमा सम्राट के पास लाई गई और चीनी वृत्तान्तों के अनुसार वह चीन में पूजा के लिए लाई गई प्रथम बौद्ध प्रतिमा थी।

बौद्ध-धर्मसूत्रों को एकत्रित करने के लिए और चीन में भिच्चभों को जुलाने के लिए। ६१ या ६२ ईस्वी में सम्राट मिंग ति ने एक दूत-मंडल भारत में भेजा, मध्य-भारत का एक निवासी काश्यप मातंग उसके साथ चीन गया, और उसने एक महत्त्वपूर्ण होटे सूत्र का अनुवाद किया। इसका नाम था ४२ अनुच्छेद। चीनी बत्तान्त के अनुसार वह लो याङ में मरा।

चौथी शती के आरम्भ में, चीनी लोगों ने बौद्ध मठों के रीत-रिवाजों को अपनाना शुरू किया था। उदाहरणार्थ, २३४ ईस्वी में चा क साम्राज्य के एक राज-कुमार ने, पूर्वी त्स' ईन वंश के राज्य में अपने नौकरों को बौद्ध पद्धति को अपनाने दिया था। इस काल में, उत्तरी चीन में कई प्रकार के मठ स्थापित किये गये, और जनता के १।१० वें भाग ने बौद्ध-धर्म प्रकृष किया, ऐसा कहा जाता है।

ईसा की चौथी धौर सातवीं शताब्दी के बीच में क्रमशः फाहियान और
युधान-च्वांग जैसे विद्रान भारत में आये और चीन को लौट गये। वे अपने साथ कई
बौद -प्रंथ भी खे गये। उनकी पूजा उच्चवर्गीय और निम्नवर्गीय दोनों प्रकार के लोगों
द्वारा की गई। चीनी सम्राटों की प्रार्थना पर कुछ भारतीय विद्वान भी चीन गये।
इनमें कुमारजीय, बोधि-धर्म और परमार्थ का उज्लेख किया जा सकता है।
फाहियान और युधान-च्वांग के साथ-साथ, वे कई बकार के चीनी बौद पंथों के
संस्थापक बने।

जब बौद्ध-धर्म पहली बार चीन पहुँचा तो वहाँ किसी प्रकार का विशिष्ट मत-वाद नहीं चला, परन्तु धीरे-धीरे चीनी बौद्ध विभिन्न प्रकार के बौद्ध मतों से धौर उनसे संबद्ध विभिन्न प्रथाधों से परिचित होने लगे। चीन में बौद्ध-धर्म जैसे-जैसे फैला, उसकी उपशाखाएँ भी देशभर में उत्तर से दृष्टिंग तक फैलीं। क्ट्रर-पंथी बौद्ध-धर्म धीरे-धीरे उदार धौर सर्व-मत-मिश्रित हो गया धौर उसे धपने विशेष गुग्र प्राप्त होने लगे।

चान (ध्यान) शास्ता

बोधि-धर्म ने अपनी स्वयं की पद्धति निर्मित की, जिसके अनुसार सापेच और परम की अभेद-चेतना से ही मनुष्य बुद्धत्व प्राप्त कर सकता था।

बोधि-धर्म चीन में ४७० ई० में आया और उन गुह्य मतवादों का संस्थापक बना, जो कि पाँच प्रमुख शासाओं में बाँटे गये। ये गुह्य शासाएँ दान ( संस्कृत ध्यान, जापानी ज़ेन ) या आधुनिक उच्चारण में चान कहलाईं। बोधि-धर्म तीसरा राजपुत्र था जो या तो दिच्चण भारत से या फारस से वहाँ आया था। यह भी कहा जाता है कि उसने शाओ-जिन्-स्सु मठ की दीवार के पास नौ वर्ष तक ध्यान और मनन किया। बोधि-धर्म के अनुयायी सर्वत्र सिक्रय थे, और देशज धर्मों पर उन्होंने पूरी विजय पाई। इसका परिणाम यह हुआ कि आधुनिक जापान में इन गुह्मनतों के उपदेश बहुत मृत्यवान माने जाते हैं।

यह स्वाभाविक है कि बोधि-धर्म यद्यपि इन गुद्ध मतों का संस्थापक था, फिर भी उसने अपने मत नागार्जु न के दर्शन पर आधारित किये। नागार्जु न महायान बौद्ध-धर्म का सबसे महत्त्वपूर्ण आचार्य था। नागार्जु न ने माध्यमिक दर्शन शुरू किया। उसके अनुसार सब चीज़ें शून्यता में परिखत होती हैं। इस प्रकार से उसने मध्यमाप्रतिपद स्थापित किया। उसके दर्शन ने काऊ-ह्वई-वेन पर प्रभाव हाला। उसने ता-चि-तु-लुन नामक शास्त्र का अध्ययन किया था और 'चुंग-क्वान' अथवा मध्य मार्ग पर केन्द्रित होने के विचार को अपनाया था। काऊ ह्वई वेन की कल्पना और आधार पर, तु-ह्वई-यग और लिऊ-हिङ्-सि ने नान-ङो और लिसङ्-युएन शालाएँ स्थापित कीं।

इन मतवादों के अनुसार, श्रंतर्मुख होकर देखना और बाहर न देखना ही ऐसा रास्ता है जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। यह मनुष्य के मन के लिए वैसा ही है जैसा बुद्धत्व प्राप्त करना। इस पद्धति में, 'श्रंतरानुभव' या 'प्रत्यचानुभव' पर बल है। उसकी विशेषता यह है कि उसके पास कोई शब्द नहीं है जिससे कि वह अपने आपको व्यक्त कर सके। उसके पास कोई साधन नहीं है जिससे वह अपने आपको तर्क दे सके, अपने सत्य का कोई ऐसा व्यापक प्रमाया नहीं है जिसे कि तर्क द्वारा पृष्ट किया जा सके। यदि वह अपने आपको व्यक्त भी करता है तो संकेतों और प्रतीकों के रूप में ही। समय के साथ-साथ यह विचार-पद्धति एक प्रत्यचानुभव का दर्शन बन गई, यहाँ तक कि वह आज भी अपनी विशिष्टता रखे हुए है।

चान (ध्यान) बौद्ध-मत के श्रतावा, बौद्ध-धर्म की श्रन्य उपशाकाश्चों को सार रूप में देना उचित होगा। केवल तईन-ताई पंथ छोड़ कर शेष सब श्रव मिट चुके हैं श्रीर वे श्रव सक्रिय नहीं हैं।

### तिएन-ताई मत

चीन में आज एकमात्र जीवित बौद्ध मत यही है। इसकी स्थापना चि-काई ने की थी। तिएन-ताई पर्वंत को साची रख कर यह तिएन-ताई-त्सुंग कहलाता है। वहाँ चि-काई १६७ ईस्वी में ६७ वर्ष की आयु में मरा उस समय सोयुई वंश का राज था। यह कहा जाता है कि अपने आरम्भिक जीवन में बोधि-धम द्वारा स्थापित शाखा के उपदेशों को चि-काई ने अनुसरण किया। इसके बाद वह इस पद्धति से ऊव गया, और उसने बौद्ध-धम की एक नई शाखा चलाई, जिसके मूल सुत्र हैं मिआओ-फा-लिएन-द्वा-चिन (सद्धम पुंडरीका सूत्र सं० १३४), त-चि-तु-लुन (महाप्रज्ञापारमिता-सूत्र-शास्त्र सं० ११६१), नेइ-फन-चिन (महा-निर्वाण सूत्र सं० ११३) और त-पन-जो-पो-लो-मि-तो-चिन (महाप्रज्ञापारमिता-सूत्र सं० १)।

चि-काई ने ज्ञान की तीन पद्धतियाँ स्थापित कीं, जिन्हें चि-क्वान अथवा 'सम्पूर्ण ज्ञान' कहा जाता है। इस पद्धति में तीन ज्ञानी अवस्थाएँ हैं: रिक्त (कुड़), अनुमानित (किया) तथा मध्य (चुड़्)। यह तीन प्रमाण-पद्धतियाँ महेश्वर की तीन आँखों के समान हैं। शून्य या रिक्त पद्धति ऐन्द्रिक ज्ञान के अम को नष्ट करती है और परम प्रज्ञा को स्थापित करती है। 'अनुमानित' अवस्था विश्व की विकृति को दूर करती है और सब बुराइयों से मुक्ति स्थापित कराती है। अन्त में 'मध्य' मार्ग अविद्याजन्य आंति को दूर करता है और प्रकाशित मन को प्रतिष्ठित करता है। इस प्रकार के त्रिविध अन्वेषण की पद्धति नागार्जु न दर्शन पर आधारित है। नागार्जुन दिच्या-पूर्वी भारत में दूसरी शती में रहा होगा।

चीन के इन बौद्ध मत का मूल भारतीय बौद्ध-धर्म रहा होगा, परन्तु चीनी शाखाओं द्वारा बौद्ध-अन्थों के अनवरत अध्ययन से, एक नए प्रकार के धार्मिक अनुभवों का निर्माण दुआ जो कि भारत की अपेचा चीन की ऐतिहासिक पारवंभूमि से अधिक निर्मित थे। यद्यपि यह निकास भारतीय महायान बौद्ध-धर्म के प्रारम्भ से सम्भव दुआ, फिर भी उसके सिद्धान्तों का अर्थ विचित्र चीनी पद्धति से दिया गया, जिससे कि चीनी परम्परा को ही श्रादर मिला। चीनियों ने, भारतीय मूल पाठों का, श्रपने ढंग से, श्रपने पूर्वजों से प्राप्त प्राचीन रीतियों से मिलते-जुलते हुए, श्रर्थ लगाया।

#### जापान

जापान में तेरह बौद्ध पंथ हैं। वे हैं केगीन (अवतंसक), रि-रसु (विनय), होस्सो (धर्म जचय), तेन्दाई, शिंगोन (तांत्रिक), जोदो, जोदोशिन, युजुनेनदुरसु, जि, रिन्ज़ाई, सोतो, श्रोबाकु, निचिरेन आदि। इनके श्रवावा तीन श्रन्य पंथ थे, जिनके नाम थे सान रोन (माध्यमिकों के तीन शास्त्र), कुश (श्रभिधम्म-कोश निकाय), श्रौर जोजित्सु (सत्यसिद्धि शास्त्र निकाय), परन्तु वे श्रव प्रायः जुप्त हैं श्रौर उन पर स्वतन्त्र प्रभाव बहुत कम है।

यह ध्यान रखने की बात है कि जापान में अधिकतर बौद्ध-पंथ चीन से शुरू हुए। केगौन, रित्सु और होस्सो का चीनी मूल रूप ज्यों का त्यों है, जब कि अन्य स्थानिक निर्मितियाँ हैं और पूर्णतः नए सिरे से बनाए गए हैं। बाद के पंथों के कुछ विशेष लच्चा आगे दिए गए हैं।

### तेन्दाई पंथ

तेन्दाई पंथ = ०४ ईस्वी में जापान में साई चो द्वारा स्थापित किया गया । वह देन्ग्यो-देशी के नाम से अधिक प्रसिद्ध है । वह इस पंथ में बहुत छुटपन में प्रविष्ट हुआ और चीन में उच्च अध्ययन के लिए गया । वहाँ प्रसिद्ध त-एन-ताई शाखा के आचार्यों से धर्म में उसने शिचा पाई । जापान लौटने पर हिएई पर्वत पर एन्याकुज़ी मन्दिर पर उसने नए सिद्धान्त की स्थापना की । यह मन्दिर जापान में बौद्ध-अध्ययन और धर्माचार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बना । यह भी उल्लेखनीय है कि अन्य सम्प्रदायों के संस्थापक और विद्वान मन्दिर से विद्यार्थियों के नाते सम्बद्ध थे । यद्यपि यह चीनी त-एन-ताई की शाखा थी, फिर भी तेन्दाई पंथ ने अन्य सिद्धान्तों के, यथा तांत्रिक बौद्ध-धर्म और ध्यान और विनय शाखाओं के सिद्धान्तों को अपने में मिलाया ।

चीनी त-एन-ताई से वह वाद्याचारों में भिन्न था। यद्यपि दोनों का मूलाधार महायान सूत्र वाला सद्धमें पुंडरीक था, जिसका एक्यान सिद्धान्त पर ज़ोर था। साई-चो ने क्वानजिन (मन का प्रत्यन्त अनुभव) नामक व्यावहारिक पद्धित भी शुरू की।

### शिंगोन पंथ

जापान में इस पंथ का संस्थापक कुकई (जिसे की बो देशी कहा जाता है) था, जो साई-चो से वय में छोटा और उसका समकालीन चिन्तक था। वह विरक्त, प्रवासी, सुन्दर जिपिकार और शिक्पी था। कुकई बहुगुणी विद्वान था। साई-चो के उदाहरख से प्रेरित होकर, ८०४ ईस्वी में वह चीन में गया और चीनी पुजारी होउई-कोउन्रो के शिष्य के नाते उसने रुद्ध शिंगोन पंथ का अध्ययन किया। जापान जौटने पर उसने शिंगोन पंथ का सुप्रसिद्ध मठ कोया-सान के पर्वत पर स्थापित किया।

शिंगोन पंथ के सिद्धान्त महाविरोचन-सूत्र तथा अन्य तांत्रिक सूत्रों पर आधारित हैं। यह पंथ मुख्यतः जादूभरी और रहस्यमयी विधियों में से एक है। ये तिब्बत के तांत्रिक बौद्ध-मत के समान है। शिंगोन संस्कृत मंत्र से बना शब्द है। इस पंथ के सिद्धान्त के अनुसार मंत्र अथवा धारणी के उच्चारण मात्र से प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है।

शिंगोन पंथ श्रव जापान में एकमात्र ऐसा पंथ बचा है जिसने तांत्रिक श्रादशीं को सुरचित रखा है। फिर भी, सुज्यवस्थित विकास होने से उसमें वे बुराह्याँ नहीं बुस पाईं जो भारत श्रीर तिब्बत के बौद्ध तांत्रिकों में श्रा गईं थीं।

इसमें जोदो, जोदो-शिन, युजुनेनबुत्सु श्रीर जि पंथ श्राते हैं। इन पंथों का मुख्य सिद्धान्त यह है कि निर्वाण श्रमिताम की एकमात्र उद्धारक शक्ति में विश्वास करने से प्राप्त होता है। इस पंथ के मानने वाले श्रमिताम का नाम लेते हैं, श्रीर श्राशा करते हैं कि उसके श्राशीवींद से स्वर्ग में पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं।

जोदो पंथ जापान में ११७१ में प्रेन्कू द्वारा स्थापित किया गया। वह एक प्रसिद्ध सन्त था और उसे होनेन कहते हैं। उसका सिद्धान्त मुख्यतः शान-ताओ (६१३-६८१ ईस्बी) के सिद्धान्तों पर आधारित था। शान-ताओ चीन के अमिताभ पंथ के बहुत प्रसिद्ध आचार्यों में से एक था। उसने मुखावती-व्यूह-सूत्रों (वहे और छोटे दोनों संस्करणों) और अमितायुर्ध्यान सूत्रों को धर्मसूत्रप्रंथ की भाँति चुना। अमिताम बुद्ध में विरवास के लाम उसने सिखाए।

यह सिद्धान्त, सरल होने से, सामान्य जनता में लोकप्रिय बना। नेनबुरसु या अमिताभ बुद्ध के नाम का स्मरण इस धर्म के अनुयायियों में एक स्वाभाविक आचार था, परम्तु उनका अधिक बल विश्वास पर था, प्रत्यच्च नामस्मरण पर नहीं। फिर भी नेनबुद्ध गौण नहीं मानना चाहिए। यह भी माना जाता है कि जो अपने कार्य में ज्यस्त रहने से बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों की गहराई में जा नहीं पाते, वे भी अमिताभ के स्वर्ग में, यदि उसमें पूरा विश्वास हो, तो जन्म लेंगे। होनेन के उपदेशों ने जनसाधारण में बहुत लोकप्रियता पाई और जोदो पंथ जापान में बहुत ही प्रभावशाली बना।

जोदो-शिन पंथ के उपदेश शिनरन द्वारा स्थापित हुए। उन्होंने नोदो पंथ में बहुत से नये सुधार किये। शिनरन के अनुसार, सभी जीवित व्यक्ति अमि-ताभ द्वारा दिए गये वचन से बचाये जायेंगे। इस प्रकार से बुद्ध के नाम का स्मरण और साधारण जीवन के अन्य बाह्याचार, एकं कृतज्ञ हृदय की ही अभिन्यंजनाएँ हैं।

शिनरन ने धर्मस्थान के संगठन में कई महत्त्वपूर्ण सुधार किये, जिनका उद्देश्य था पुजारियों और जनसाधारण के बीच के अन्तर को कम करना। दोनों वर्गों में कोई अन्तर वे नहीं समस्रते थे। सभी मानवपाणी बुद्ध के शुद्ध प्रदेश में पुनर्जन्म के सकने के एकसे हकदार हैं: "न तो कोई गुरु थे न शिष्य। सब बुद्ध के आगे बन्धु और मित्र जैसे थे।" शिनरन तथा इस पंथ के और लोग जन-साधारण में सामान्य जीवन विताते थे, और अपने आपको उपदेशक नहीं मानते थे, किन्तु अमिताभ के रास्ते के अनुयायी ही अपने आपको समस्रते थे।

शिनरन के उदार दृष्टिकोस के कारस, शिन पंथ जरूदी से जनता में लोक-प्रिय हो गया, विशेषतः किसानों में और श्रमिकों में । उससे जो धार्मिक स्वतंत्रता उसके श्रनुयायी सीखे, उससे राजनैतिक और सामाजिक स्वतंत्रता की खोज उन्होंने शुरू की, और इसका परिस्थाम यह हुआ कि ईसा की १६वीं शती में श्रपने सामंती स्वामियों के विरुद्ध किसानों ने कई विद्रोह किये।

उजुनेनबुत्सु सम्प्रदाय र्योनिन (१०७२ — ११३२ ईस्वी) द्वारा स्थापित हुन्या श्रीर जि साम्प्रदाय इप्पेन (१२३६-१२८६ ईस्वी) द्वारा । इन सम्प्रदायों का जापान में कोई महत्त्वपुण प्रभाव नहीं था । र्योनिन का सिद्धान्त केगोन दर्शन से प्रभावित था, इप्पेन का जैन बौद्ध-धम द्वारा ।

जेन बौद्ध-धर्म

क्रेन शब्द क्रेन (चीनी: चान) से बना है, जो कि संस्कृत ध्यान का जिप्यंतर मात्र है। इसका अर्थ है एकाअचिंतन।

ज़ेन बौद्ध-धर्म की जापान में तीन शाखाएँ हैं : रिन्ज़ाई, सौवो और श्रोवाक़ जापान में प्रथम दल जापानी भिच्च ईसई (१९४१—१२११ ईस्वी) द्वारा स्थापित किया गया, द्वितीय दोजेन (१२००—१२१३ ईस्वी) द्वारा खौर तीसरा चीनी भिच्च इगेन द्वारा (जगभग १६१३ ईस्वी) में.। ईसई और दोजेन ने कई वर्ष चीन में अध्ययन करने में विताये।

ज़ेन बौद्ध-धर्म का सारांश निम्न सूत्र में है : "अपने मन के भीतर देखी और तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त होगा।" इस सस्प्रदाय का बहुत बड़ा ज़ोर मनन या ध्यान पर होता है, उसी के द्वारा ज्ञान-प्राप्ति सम्भव है। अब हम दोजेन का सिद्धान्त देखें, जो कि ज़ेन बौद्ध-धर्म का सबसे प्रमुख और प्रतिनिधि रूपों में से एक है।

दोजेन ने एक भिक्छु के नाते निम्न प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जीवन झारम्भ किया: "यद्यपि सभी जीवित व्यक्तियों में, उनके स्वभाव के अनुसार, बुद्धत्व था, फिर भी इतने सारे बुद्धों ने आत्म-ज्ञान का रास्ता क्यों अपनाया ?" जापान में किसी ने उसके प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया, इसलिए वह चीन में उत्तर पाने के लिए गया। वहाँ उसने एक ज़ेन बौद्ध भिन्नु के शिष्यत्व में ज्ञान प्राप्त किया। जापान लौट आने पर उसने निम्न सिद्धान्त प्रचारित किये: "सभी मानव प्राणी पहले से ही ज्ञान से आलोकित हैं। वे स्वभाव से बुद्ध हैं। ध्यान का प्रयोग बुद्ध का अपना कार्य है।"

बुद्ध के कार्य धविश्रांत रूप से वराबर मानव-समाज के सुधार के लिए चलते रहते हैं, परन्तु मानवी प्राणियों को भी, जिल समाज में वे रहते हैं, उसकी भजाई के लिए निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए।

ज़ेन बौद-धर्म योद्धान्नों में बहुत लोकप्रिय हुन्ना, जिनके लिए मन का स्थायित्व बहुत न्नावश्यक था। शोगुनों द्वारा उसे प्रश्रय न्नौर पोत्साहन मिलने से ज़ेन बौद-धर्म सारे देश में तेज़ी से फैला। रिनज़ाई सम्प्रदाय का सोतो से न्निष्क शोगुन्ते सरकार से सम्बन्ध था। सोतो स्थानिक भू-स्वामियों न्नौर किसानों में बहुत लोकप्रिय था। जहाँ तक कि न्ननुयायियों की संख्या का प्रश्न है, सोतो सम्प्रदाय सम्प्रति शिन सम्प्रदाय के बाद में न्नाता है।

ज़ेन बौद्ध-धर्म ने जापानी संस्कृति के विकास में बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। जापान में वह उन दिनों की उज्जतम चीनी संस्कृति को लाया। चित्रकला काले और सफेद रंगों में होने लगी, नोह नाच, चाय का उत्सव धौर फूलों की रचना ये सब ज़ेन बौद्ध-धर्म के प्रभाव से श्रिषक प्रचलित हुए। साथ ही यह नहीं मूल सकते कि जापानी खुश्चिदो (जापानी वीरता) के सिद्धान्तों के बनाने में ज़ेन बौद्ध-धर्म का बड़ा हाथ था।

## निचिरेन पंथ

इस पंथ का नाम उसके संस्थापक के नाम पर है। वह जापान के बड़े देश-भक्त और संत थे। कोमिनाते में एक मछुए के वर में उनका १२२२ ईस्वी में जनम हुआ। १४वें वर्ष में उन्हें एक मठ में दीचा प्राप्त हुई। कियोजुमी पर्वत पर यह मठ था। उन्होंने बौद्ध साहित्य की कई शासाओं दा अध्ययन किया और वे देश भर धूमे। बौद्ध-धर्म के प्रधान सिद्धान्तों की खोज में कई व्यों के अध्ययन और प्रवास के बाद, उन्होंने सद्धर्मपुंडरीक को सत्य का अन्तिम उद्घाटन घोषित किया। उन्होंने 'नेमु म्योहो रेडे क्यो' (सद्धर्मपुंडरीक को प्रणाम) नामक सूत्र शुरू किया। कदाचित जोदो पंथ के नेरबुत्सु के प्रभाव तूर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। उनके अनुसार शाक्यमुनि बुद्ध, परमं बुद्ध हैं और सद्धर्मपुंडरीक सूत्र का नामस्मरण या उसके शीर्षक का पाठमात्र संबोधि की प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है।

उसने अपने मत अन्य पंथों के विरुद्ध इतने ज़ोरों से व्यक्त किये कि वह कई बार मुश्किल में पड़ गया। फिर भी हर बार वह किसी तरह से चमत्कारिक ढंग से बच निकलता था।

## द्विंग के देश

सौभाग्य से, दिश्वण प्रिया के बौद्ध देशों में बौद्ध-धर्म के मूल तत्वों पर कोई गम्मीर मतभेद नहीं पैदा हुए। इन सब देशों ने, वियतनाम को छोदकर, जो कि महायान देश है, थेरबाद पंथ के सिद्धान्त मान लिए और वहाँ के कई पंथों के बीच के मतभेद छोटी-छोटी बातों तक सीमित रहे।

#### श्रीलंका

सिंहली स्नोतों में अभयगिरि, दिक्खन-विहार और जेतवन के पंथों का उल्लेख है। इनके कारण सिंहल की बौद्धधर्मानुयायी जनता में बढ़े गम्भीर सम्प्रदाय बन गये। इनमें अभयगिरि पंथ, जिसे कि कभी धम्मरुचिनिकाय भी कहा जाता था, महाविहार पंथ के प्रतिष्ठित प्रतिह्नदृति ने नाते प्रसिद्ध था। वह महाविहार पंथ से कई मूलभूत बातों में अलग था। इस पंथ के मानने वाले वैतुल्यवादिन कहलाते थे। महाविहार पंथ और अभयगिरि पंथ के बीच में जो लम्बी लड़ाई हुई, इसमें प्रथम की श्रीलंका में विजय हुई। अब श्रीलंका में तीन प्रमुख बौद्ध संघ हैं, जिनके नाम जहाँ से उपसम्पदाएँ लाई गई थीं, उन देशों पर रखे गये हैं, अर्थात् स्थाम, उपरी और निचले वर्मा के नाम पर।

#### बर्मा

शासनवंस के अनुसार वर्मी संघ भी विनय के नियमों के भाष्य जैसे गौख मामलों पर विभक्त हो गया था। उनके लिए विचारास्पद एक प्रश्न यह था कि यदि राजा किसी बौद्ध-भिक्खु को हाथी दान में दे तो वह उसे अपने उपयोग के लिए, रख के या उसे जंगल में मुक्त छोड़ दे। दूसरा मतभेद का मामला यह था कि कोई भिक्खु अपने शिष्य की किसी गृहस्थी से सिफारिश करे या नहीं १ बाद में, इस बात पर भी मतभेद उठ खुड़े हुए कि भिक्खुजन, जब किसी गाँव में भिचाटन करने जाय तव एकांशिक हों (यानी केवल बाँये कंधे पर चीवर पहने और दूसरा खुला छोड़ हें) या पारुपण हों (दोनों कंधों को ढकें)। एक सौ बरस तक इस बात पर बहस चलती रही। अन्त में राजा बादोह पा ने १०८१ ईस्बी में इस मामले में एक राजाज्ञा जारी की। कभी-कभी पंखा या भूजपंत्र को शीर्ष-वस्त्र बनाने जैसी छोटी-छोटी बातें भी मतभेद का कारण बन जाती थीं और उससे और ज्यादह फूट पहती थी।

अभी तो बर्मा में तीन प्रमुख फिरके हैं। हनमें मुख्यतः व्यक्तिगत श्राचार-व्यवहार के प्रश्न पर मतभेद हैं, मौलिक सैदांतिक प्रश्नों पर कम। मुधम्म-संघ सबसे पुराना श्रीर संख्या में सब से बढ़ा है, उसमें छातों श्रीर चप्पलों के प्रयोग, पान-मुपारी चबाने-खाने, तमाखू पीने, श्रीर पिरक्त के पाठ के समय पंखों के प्रयोग के लिए श्रमुमति है। श्वीमन पंथ, जिसकी स्थापना जागर महाथेर ने राजा भिंदीन (१६ वीं शती ईस्वी) के समय की थी, दोपहर को सुपारी या पान चवाने के पच में नहीं है, श्रीर वह तमाखू पीने की भी श्रमुमति नहीं देता। भिचुओं का द्वारिनकाय पंथ काय-द्वार, वाचि-द्वार, मनो-द्वार जैसे शब्दों का प्रयोग श्रधिक पसन्द करता है, काय-काम, वाचिकाम, मनोकाम श्रादि शब्दों का प्रयोग कम।

थाईलैंड और कम्बोडिया

इन दोनों देशों में दो पंथ हैं—महानिकाय और धम्मयुक्तिकानिकाय, जो कि निचले बर्मा के रामञ्ज पंथ से ही निकला है। अनुशासन में पिछला अधिक कड़ा माना जाता है। कम्बोडिया में दोनों का अंतर पालि शब्दों के उच्चारण तक और अन्य द्वोटी-छोटी बातों तक ही स्नीमित है।

am of reasons on an arranged political recipies to be the first to be a first to be a

en en 15 sek d'Arrin del effective à langue des Les des constitutes de la constitut de 15 febre :



# बौद्ध साहित्य

जिहाँ तक हमें विदित है, व्यवस्थित वौद्ध-साहित्य की मुख्य सामग्री, वह मूल में हो, या अनुवाद में, प्रधानतः पालि, संस्कृत (शुद्ध धौर मिश्रित), तिञ्बती और चीनी भाषात्रों में उपलब्ध है। यद्यपि उन देशों की भाषात्रों में जहाँ बौद्ध-धर्म

का प्रचार होता गया, बौद्ध-प्रन्थों का अनुवाद हुआ।

बौद्ध-साहित्य के भगडार में, पालि-त्रिपिटक ही, पावन बौद्ध-साहित्य का सबसे प्राचीन और सम्पूर्ण उपलब्ध संग्रह है। वह तीन भागों में ब्यवस्थित रूप से विभाजित, सुरिचत है। पहला विभाग 'विनय-पिटक' या अनुशासन पुस्तक है, दूसरा सुत्त-पिटक या उपदेशों की लोकप्रिय पुस्तक है श्रीर तीसरा श्रमिधम्म-पिटक है, जिसमें मनोवैज्ञानिक नीतियों पर आधारित दुरूह दर्शन की पुस्तकें संप्रहीत हैं। इन तीन पिटकों की म्रन्यान्य पुस्तकों के नाम और उनके पारस्परिक सम्बन्ध का विवर्ग परिशिष्ट में दिया गया है।

इस सुत्रात्मक साहित्य के अतिरिक्त पानि में जो अन्य साहित्य भी है, उसमें मिलिन्द् पन्ह्, नेत्ति-प्रकरण, विनय श्रौर श्रभिधम्म पिटकों पर बुद्धदत्त लिखित भाष्य, पालि त्रिपिटक प्रन्थों पर टीकाएँ, जिनमें बुद्धघोष या धम्मपाल द्वारा लिखित जातक कथाएँ, श्रीलंका की गाथाएँ जैसे दीपवंस, महावंस श्रीर चूलवंस श्रीर प्राचीन संस्कृत कान्य के अनुकरण पर परवर्ती काल में पालि में रचित मन्य इस्यादि आते हैं। व्याकरण के प्रन्यों में, कव्वायन, मोग्गल्लान, रूपसिद्धि और सइनीति सुप्रसिद्ध हैं। बुद्धवोष की विद्वतापूर्ण मौतिक कृति विशुद्धिमन्ग भी उल्लेखनीय है, जिसे प्रारम्भिक बौद्ध-धर्म का एक विश्व कोश कहा जा सकता है।

दुर्भाग्य से, बौद्ध-प्रन्थों का सम्पूर्ण सूत्र-साहित्य पालि के समान संस्कृत में हमें सुरिचत उपलब्ध नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि सर्वास्तिवादियों के पास, पालि निकायों से मिलते-जुलते "श्रागम" तथा पालि श्रमिश्रम्म-पिटक की सात पुस्तकों के ही अनुरूप अभिधर्म की सात पुस्तकें मौजूद थीं। मूल-सर्वास्तिवादियों के पास, कुरु विनय-पिटक था जिसकी गिलगित में सुरचित पायह लिपियों के बहुत से अंश श्रव प्रकाश में आए हैं। यद्यपि साधारखतया ये संस्कृत ग्रन्थ, अपने जैसे पालि ग्रन्थों से समानता रखते हैं, फिर भी श्रनेक स्थानों में, ये उक्लेखनीय रूप से मूल पालि ग्रन्थों से दूर जा पहे हैं।

संस्कृत में, वह शुद्ध हो या मिश्रित, हम अनेक ऐसे स्वतन्त्र प्रन्थ या प्रन्थांश पाते हैं जो विभिन्न प्रकार के हैं, कोई हीनयान से सम्बन्धित तो कोई महायानी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। महावस्तु एक ऐसा ही प्रन्थ है, जो महासंविक लोकोत्तरवादियों का विनय-पिटक सममा जाता है। किन्तु उसका विषय हतना विविध है कि हमें उसमें दीध, मिज्यम तथा सुत्तिपात से मिलते-जुलते कुछ सूत्र और उनके साथ पालि जातकों से मिलती-जुलती कुछ कहानियाँ देखने को मिलती हैं। बुद्ध की जीवनी का अधूरा विवरण देने वाला 'लिलतिवस्तर' प्रन्थ मिश्रित संस्कृत में रिचत है। इसके सम्बन्ध में यह मान्यता है कि यह वैपुल्य सूत्र के अन्तर्गत आने वाली महायान पंथी रचना है। बुद्ध चरित और सौन्दरानन्द के कारण अश्वधोध प्रसिद्ध हुए और पालि चरिया-पिटक से समता रखने वाली और कुछ अधिक परिष्कृत संस्कृत रचना जातक-माला के कारण आर्थूर। पालि अपदानों से मेल रखने वाला एक वृहद्-अवदान-साहित्य भी उपलब्ध है, जिसमें अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे परिणामों को समकाने के उद्देश्य से लिखी कहानियाँ प्राप्त होती हैं।

महायान सूत्रों में, नौ धर्म-प्रनथ मुख्य माने गए है, जिनमें निम्न का विशेष उल्लेख किया जा सकता है—

- १. श्रष्टसाहिकका प्रज्ञापारिमता
- २. सद्धर्म-पुरुद्धरीक
- ३. लिलतविस्तर
- ४. लंकावतार
- र. सुवर्णप्रभास
- ६. गग्डब्युह
- ७. तथागतगृह्यक
- **द. समाधिराज**
- ६. दशभूमीश्वर

ये वैपुल्य सूत्र कहलाते हैं। नागार्ज न, वसुवन्यु तथा असंग इसी महायान पंथ के हैं और उनकी रचनाओं में इसी पंथ दर्शन का निरूपण हुआ है। इस विषय की चर्चा हम आगे अन्य अध्याय में करेंगे। तिब्बत में भी ४,४६६ से ग्रधिक भारतीय बौद्ध-धर्म के अनूदित प्रन्थों का संकलन हैं। वे दो वर्गों में विभाजित हैं। १. बकाशखण्युर जो ग्रधिकतर कंछर कहलाता है। इसमें १,१०८ ग्रन्थ हैं। २. बस्तन् खण्युर जो तंजुर कहलाता है, उसमें ३,४४८ ग्रन्थ हैं। कंजुर के श्रौर भी सात विभाग किए गए हैं—१. विनय, २. प्रज्ञापारिमता, ३. बुद्धवतंसक, ४. रत्नकूट, ४. सूत्र, ६. निर्वाण श्रौर ७. तन्त्र। तंजुर के श्रौर दो ही विभाग हैं—१. तन्त्र श्रौर २. सूत्र।

कई भारतीय प्रन्थों के अनुवाद चीनी भाषा में उपलब्ध होते हैं। अपनी प्रन्थ सूची में बुनिययुनान जियो ने १,६६२ तक प्रन्थ निमाए हैं, जो चार विभागों में वर्गोकृत हैं—१. सूत्र-पिटक, २. विनय-पिटक, ३. अभिधर्म-पिटक और ४. विविध । परवर्तीकाल की एक और सूची—होबोगिरिन में, ताइशो संस्करण के ४४ खरडों में मुद्दित २,१५४ प्रन्थों का उल्लेख है, और २४ खरडों में, चीन और जापान में लिखे परिशिष्ट ग्रन्थ हैं। जापान में, चीनी ब्रिपिटक के तीन सम्पूर्ण अनुवाद मिलते हैं, जिनके साथ ब्रिपिटक के ताइशो संस्करण के २१ परिशिष्ट खरड भी अनुदित जोड़ दिए गए हैं । मंचूरी भाषा में भी, इसी का अनुवाद पाया जाता है। मंगोली भाषा में तिब्बती तंजुर का अनुवाद यपलब्ध है।

इस अध्याय का उद्देश्य, केवल पालि और बौद्ध संस्कृत में निस्नी सुस्य पुस्तकों का सर्वेचण करना है।

पालि श्रीर बौद्ध संस्कृत की मुख्य पुस्तकों का सर्वेच्रण

एक समय था जब पालि, प्राकृत, मिश्रित संस्कृत श्रीर शुद्ध संस्कृत में वृहद् बौद्ध साहित्य उपलब्ध था। यह सचमुच बड़ी विचित्र सी बात है कि एक मंज़ श्री मूलकरूप को छोड़ कर, एक भी बौद्ध-धर्म सम्बन्धी रचना भारत की सीमा के भीतर प्राप्त नहीं है। बौद्ध-साहित्य के, भारत से इस प्रकार सम्पूर्ण रूप से लोप हो जाने के मुख्य कारण ये हैं—

 बौद्ध-साहित्य का अध्ययन, बौद्ध चैत्यों और विदारों में रहने काले परिव्रजित भिच्चओं तक ही सीमित रह गया।

२. बौद्ध-साहित्य जो प्रधानतः धार्मिक था, पायद्विविषयों के रूप में चैत्यों के कचों में सुरचित रहा, उसने साधारण जनता के वरों में कभी स्थान नहीं पाया।

३. कालान्तर में चैत्यों, विहारों के पतन और उनमें हुई लूट-मार के कारण, पायद्वलिपियाँ नष्ट-अष्ट हो गईं। आज हम जिस बौद्ध-साक्ष्म्यि का अध्ययन करते हैं, वह हमें भारत के बाहर लंका, बर्मा, स्याम, नेपाल में स्थापित चैत्यों से प्राप्त हुआ है। चीन और तिब्बत से प्राप्त सूची में उल्लिखित प्रन्थों से इस बौद्ध-साहित्य के विस्तार का पता चलता है। इसके साथ, मध्य-पृशिया और गिलगित में किया गया पायडुलिपियों का अन्वेषण तथा तिब्बत में राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिए गए पायडुलिपियों के चित्र, और प्राध्यापक जी० तुस्सी द्वारा किये गए पायडुलिपियों के संग्रह आदि ने भी इस दिशा में हमारे ज्ञान की काफी वृद्धि की है।

मध्य पृशिया, गिलगित तथा तिब्बत में पाई गई संस्कृत की मूल पागडुलिपियाँ, जो श्रिषकतर ईसा की पाँचवीं या छठी या उससे पहले की हैं, मध्यपृशिया और गिलगित के बौद्ध स्तूपों तथा चैत्यों के तले बने शिला-कचों में,
और तिब्बत के मन्दिरों में सुरचित थीं, जहाँ पर ये श्रध्ययन हेतु नहीं, वरन् केवल
पूजा करने के लिए ही रखी गई मालूम होती हैं। उक्त पाडुलिपियों की खोज श्रीर
अनुसन्धान से, बौद्ध-साहित्य और उसकी भाषाएँ, जिनमें वह लिखा गया, दोनों,
के विकास क्रम पर काफी प्रकाश पड़ता है। विशेषतः बौद्ध-प्रन्थों के श्रनुवादों से,
मध्य-पृशिया के सृत ब्यक्तियों का हमें पता चला है।

बौद्ध-साहित्य के मुख्यतः दो विभाग किए जा सकते हैं —हीनयान साहित्य, जो पालि श्रौर मिश्रित संस्कृत में रचित हुआ श्रौर महायान साहित्य, जो मिश्रित श्रौर शुद्ध संस्कृत में लिखा गया। हीनयान श्रौर महायान पंथ की विभिन्न शाखाओं के साहित्य को खेकर इसके श्रौर भी उपविभाग किए जा सकते हैं।

## जीवन-चरित

प्राचीन बौद्ध लेखकों और संकलन-कर्ताओं के लिए बुद्ध की जीवनी हमेशा आकर्षण का विषय रही है। बुद्ध की पाँच जीवनियाँ उपलब्ध हैं: १. महासंधिकों (लोकोत्तरवादियों) की महावस्तु, २. मिश्रित संस्कृत में रचित सर्वास्तिवादियों का लिखितविस्तर, ३. शुद्ध संस्कृत में चमत्कारिक काब्यमय शैली में लिखा गया अश्वचोष का बुद्ध-चिरत, ४. जातकों की मूमिका रूप में शुद्ध पालि में लिखित निदानकथा और अन्त में ४. धर्मगुप्त का अभिनिष्क्रमण-सूत्र जो सम्भवतः सूत्र रूप में मिश्रित संस्कृत में था, पर जिसके चीनी अनुवाद का ही पता लगा है। "रोमाँटिक लिजेंड ऑफ दी शाक्य बुद्धा" के शीर्षक से बील महोद्दय ने उसका अंग्रेज़ी रूपान्तर (१८७४) किया है। इनके अतिरिक्त, बुद्ध के जीवन की, अन्यान्य घटनाओं का क्यान भी, पालि और संस्कृत के "विनय" तथा निकायों में मिलता है। उद्धारण के लिए "महापदानसुत्त" पूर्व बुद्धों की, विशेषतः गौतम बुद्ध के अनुरूप

समके जाने वाले विपस्सी की जीवनी से सम्बन्ध रखता है। अरिय-परियेसन-सुत्त बोधिसत्व के गृहत्याग से लेकर उनके प्रथम धर्मीपदेश तक की घटनाओं का वर्णन करता है। महापरिनिब्बाख-सुत्त, बुद्धदेव की अन्तिम यात्रा और दहन-क्रिया तथा उनके भौतिक अवशेषों के बँटवारे का पूरा विवरण देता है। इसी प्रकार से सुत्तनिपाल, अपदान और महावंस के खयडों में भी बुद्ध की जीवनी संचेप में कही गई है।

परवर्तीकाल की एक पालि कान्य-रचना महावोधिवंस उपलब्ध है। इसमें उन २४ बुद्धों के विषय में गाथाएँ कही गई हैं, जिनके जीवनकाल में, गौतम बुद्ध ने बोधिसत्व बनने के लिए आवश्यक गुरा और योग्यताएँ प्राप्त कीं।

४१ वर्षों से अधिक समय तक किए गए बुद्ध के धर्मप्रचार के कार्यों का एक सही चित्र, जातक कथाओं के भूमिका-भागों में और पाँच निकायों तथा विनय-पिटक के सुत्तों में देखने को मिलता है।

उपर्युक्त बुद्ध की पाँच जीवनियां में सबसे व्यवस्थित है 'ललितविस्तर ।' उसकी गम्भीर ध्वन्यात्मक गाथाएँ बड़ी ही हार्दिकता से प्रस्तुत की गई हैं, बद्यपि उसमें से कुछ वर्णनात्मक गद्य श्रीर पद्य श्रंश कुछ श्रस्वामाविक लगते हैं फिर भी यह मान्यता है कि वे महापुरुष के प्रति श्रद्धा श्रीर भक्ति जगाने में सफल हैं। 'ललितविस्तर' के बाद महावस्तु का नाम श्राता है, जिसमें भिन्न-भिन्न परम्पराश्रों के श्रनुसार बुद्ध के जीवन की घटनाएँ कही गई हैं। किन्तु इसमें घटनाश्रों का सिलसिला बँघा नहीं है, शैली प्राचीनता का पुट लिए हुए है। फिर भी इसका यह महत्त्व है कि इसमें बुद्ध के जीवन की घडनाओं को, उनके पूर्वजन्म की कथाओं पर श्राधारित कर प्रस्तुत किया गया है। पूर्वजन्म से सम्बन्ध जोड़ने की यह प्रथा प्राचीन बेलकों में साधारगतः प्रचलित थी । निकाय और विनय, यहाँ तक कि मूल सर्वा-स्तिवादियों की "विनय" भी इस प्रभाव से बच नहीं सकी है। श्रमिनिष्क्रमण-सूत्र के सम्बन्ध में कोई विचार करना सरल नहीं है, क्योंकि उसका मूल प्रन्थ खप्राप्य है। बील महोदय ने उसका जो संचिप्त श्रंप्रेजी रूपान्तर किया है उससे इतना कहा जा सकता है कि उसका स्थान 'महावस्तु' की श्रपेचा 'त्नितिविस्तर' के निकट होने बोग्य है। 'महावस्तु' की भौति उसका प्रारम्भ हुआ है और 'जलितविस्तर' के ही अनुकरण में अन्त में, धर्मप्रचार के दिनों के बुद्धदेव के विशिष्ट कार्यों को, जातक कथाओं द्वारा पोषित किया गया है। जीवनी के सम्पादक ने कुछ घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया है और उस नाते, वह या तो महासंविकों या काश्यपीयों या महास्थविरवादियों की परम्परा में चल पड़ा है। पालि में रचित निदानकथा का कुछ

अपना ढंग है। वह उन चार बुढ़ों का विस्तृत विवरण देती है, जिनके जीवनकाल में बोधिसस्व ने भिन्न-भिन्न रूप धारण कर जन्म लिया था और बुद्धस्व प्राप्ति की आवश्यक योग्यता श्रजित की थी। महावस्तु की भाँति हसमें भी, जातक-कथाओं का उल्लेख मिलता है, परन्तु कहानियाँ विस्तार से प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

जीवनियों में 'बुद्ध चरित' का अपना स्थान है। बुद्ध के जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं को छोड़कर, इसमें, अन्य जीवन-चरितों की कोई बात नहीं पाई जाती है। काब्य की कथा प्रथम संगीति के अधिवेशन तक चलती है और पालि परंपरा के अनुकृत इसमें गौतम बुद्ध ऐसे मानव की तरह चित्रित हैं जो बीते जन्म के संचित पुर्यों के कारण अब पूर्णत्व को पहुँच पाये। काब्य की दृष्टि से बुद्ध-चरित बौद्ध-साहित्य में अद्वितीय है।

महावस्तु

महावस्तु मिश्रित संस्कृत में जिखा हुआ (१३२४ मुद्धित पत्नों का) एक विस्तृत प्रस्थ है। महासंधिकों की लोकोत्तरवादी शाखा के विनय-पिटक की वह प्रथम पुस्तक मानी जाती है। महासंधिक उन भिन्नुओं का प्रथम दल है जो बुद्ध के पिरिनिर्वाण की एक शताब्दी बाद, कहर थेरवादी या स्थविरवादियों के वर्ग से अलग हो गया था। महासंधिक दल का निवासस्थान प्रायः वैशाजी और पाटिलपुत्र ही रहा, पर कालान्तर में भिन्नुओं ने आन्ध्र राज्य के गुंदूर ज़िले में, अमरावती और नागार्ज नकोंडा में अपना निवास बदल लिया।

महावस्तु की भाषा श्रौर शैली, उसे ईसा-पूर्व प्रथम या द्वितीय शताब्दी की

रचना उहराती है।

प्राच्य-विद्या के जिन विशेषज्ञों ने इसका अध्ययन किया है, उनमें अधिकतर विद्वानों का यह विचार है कि यह एक अन्यवस्थित रचना है जिसमें बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों और काल्पनिक गाथाओं की खिचड़ी मिलती है। इस आजीचना में आंशिक सत्य है ही, यद्यपि यह मानना होगा कि इसमें विखरी पड़ी अन्यान्य घटनाएँ एक-दूसरे से सवंथा असम्बद्ध भी नहीं हैं। आगे यह दिखाने का प्रयत्न किया जाएगा कि 'महावस्तु' के संकलन-कर्त्ता ने शाक्यमुनि के जन्म और उनके पूर्व-जन्म सम्बन्धी बहुतेरी काल्पनिक गाथाओं और परम्पराओं को किस ढंग से संजीकर प्रस्तुत किया है।

रचना के प्रारम्भ में, खेलक, महामौद्गल्यायन द्वारा देखे गये नरक और वहाँ की यातनाओं का वर्णन करता है। इसके बाद वह उन चार चर्याओं का उक्खेल करता है, जिनको बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए हर ज्यक्ति अनिवार्य रूप में अपनाता है। प्रथम चर्या प्रकृति चर्या कहलाती है जिसके साधक माता-पिता, श्रमण, ब्राह्मण और बृद्धों के श्राह्माकारी सेवक होते हैं, श्रच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की द्वान देने के लिए उपदेश देते हैं श्रीर बुद्धों की पूजा करते हैं। चर्यावस्था में रहने वालं व्यक्ति साधारण व्यक्ति ही है, वह बोधिसत्व की कोटि में नहीं श्राता। श्रपसाजित-ध्वज बुद्ध होने के समय से शाक्यमुनि ने इस चर्या का श्रभ्यास किया।

दूसरी चर्या प्रियाधि या प्रियान कहलाती है। इस अवस्था में जीन, संबोधि प्राप्त करने की प्रतिज्ञा कर लेता है। शाक्यमुनि बुद्ध के रूप में अपने कई प्रकार के अस्तित्व में, शाक्यमुनि ने पाँच बार ऐसी प्रतिज्ञा की थी।

तीसरी चर्या—अनुलोम में पिछली चर्चा की कियाओं को ही धागे बढ़ाया जाता है और बुद्ध बनने के लिए आवश्यक गुणों को प्राप्त किया जाता है। शाक्यमुनि ने इस चर्या को तब आरम्भ किया था जब वे शमितावी बुद्ध थे। दूसरी और तीसरी चर्याओं में बोधिसत्व जातकों में बतलाए गुणों को प्राप्त करता है और कमशः पहली भूमि से लेकर आठवीं तक बढ़ता जाता है। राजकुमार कुश के रूप में जब शाक्यमुनि ने जन्म लिया तब वे सातवीं भूमि पर पहुँचे थे।

चौथी या अन्तिम चर्या अविवर्त या अनिवर्तन कहलाती है और यह अवस्था बोधिसत्व के आठवीं भूमि पर पहुँचने के साथ आरम्भ होती है। इधर आकर फिर लौटने की संभावना ही नहीं रहती। शाक्यमुनि का मेधमानव के रूप में जब पुनर्जन्म हुआ था तब वे दीपंकर बुद्ध के समय, इस चर्यावस्था में पहुँचे और संबोधि-प्राप्ति की सफलता पर उनसे आशीर्वाद भी पाया। सर्वाभिभू बुद्ध ने भी उनकी सफलता का अनुमोदन किया था जब शाक्यमुनि अभिय या अभिजी भिष्ठ बनकर जनमे। आठवीं और नौवीं भूमि को पार करने के लिए बोधिसत्व को कई बार जन्म लेना पड़ा। अन्त में जब वे दसवीं भूमि पर पहुँचे तो उन्होंने क्योलिपालमानव का जन्म लिया जिसमें कारयप बुद्ध से उन्हें यौवराज्याभिषेक दिया गक्स और वे तुषित-स्वर्ग के देवाधिदेव बने। गया में बोधिवृत्त के नीचे गौतम बुद्ध बनने पर उनकी दसवीं भूमि पूर्ण हुई।

भूमियों की बात कहने के बाद 'महावस्तु' का खेलक, बोधिसत्व के रूप में दीपंकर के छान्तिम श्रास्तित्व की कहानी को खेता है जो शाक्यमुनि की जन्म कहानी के बिल्कुल श्रनुरूप है.। बोधि-प्राप्ति करके दीपंकर, एक विद्वान ब्राह्मण विद्यार्थी मेघमानव से मिले श्रीर उनसे कहा कि वे गौतम बुद्ध बनेंगे। इसी प्रकार की मविष्यवाणी मंगल बुद्ध ने भी की थी, जब हमारे बोधिसत्व श्रतुल नागराज में जनमे थे।

बीवन चरित का सिलसिला यहाँ आकर टूटता है। सहसा गौतम बुद्ध के

धर्म प्रचार के जीवन की एक घटना यहाँ दी जाती है।

विजयों और जिच्छिषियों की नगरी वैशाली में एक भयंकर संक्रामक रोग फैला था जो कि गौतम बुद्ध के उस नगर में पदार्पण करते ही मिट गया। इसी चमत्कारिक घटना का यहाँ वर्णन है। बुद्ध-धर्म के विरोधी भ्राचार्य जहाँ रोग को दूर करने में असमर्थ हुए वहाँ बुद्ध देव ने पालि के रत्नसुत्त का संस्कृत में पाठ करके, रोग पर ही नहीं, उन विरोधी भ्राचार्यों पर भी विजय पाई।

यहाँ पर संकलक राजकुमार सिद्धार्थ के माता-पिता के शाक्य और कोलिय वंश की परम्परा का भी वर्णन करता है। विश्व की उत्पत्ति और तब के आदिम निवासी तथा प्रथम महाराज के रूप में महासम्मत का चुनाव श्रादि का

ब्रुतान्त भी चलता है। कोलिय झौर शाक्य महासम्मत के ही वंशज थे।

महावस्तु का यह समूचा भाग निदानकथा के दूरे-निदान से कुछ-कुछ मिलता-जुलता है। फर्क इतना ही है कि यहाँ पर प्रकृतिचर्या में रहे नोधिसस्य की कहानी को उनके पूर्व-नोधिसस्य के अस्तिस्य तक विस्तार दिया गया है।

राजकुमार सिद्धार्थ की सच्ची जीवनी महावस्तु के द्वितीय खंड में पाई जाती है और वह निदान कथा के 'श्रविदूरे निदान' जैसी है। निम्नलिखित शीर्षकों में जीवनी का वृत्तान्त प्रस्तुत है—अवतरण के लिए, बोधिसत्व का परिवार, देश, स्थान और काल का जुनना,

लुम्बिनी वन में उनका जन्म, असित ऋषि का आगमन, कृषियाम में बोधिसत्व की समाधि, पराक्रम-प्रदर्शन और विवाह,

स्वयंभू होकर भी यशोधरा के पुत्र के रूप में राहुल का प्रकट होना।

एक दूसरी परंपरा के अनुसार, ऊपर बताई ये ही बातें, कुछ भिन्न ढंग से

दी गई हैं। अर्ध-महायान-पद्धित के दो अवलोकित-सूत्र जिनमें से एक पद्य में, संविध रूप में है, उक्त बातों को कहता है। बोधिसस्व के निरंजना नदी के पास पहुँचने

और मार पर बिजय पाने के साथ यह खंड समाप्त होता है।

महावस्तु का तृतीय खंड निदान कथा के 'संतिके-निदान' जैसा है। विक्रभोजन नियम के बारे में एक उल्लेख करके इसमें प्रथमतः महाकारयप के धर्म-परिवर्तन का वर्णन आता है। त्रिकभोजन नियमानुसार निमंत्रित स्थान पर एक समय, तीन भिष्ठुओं से अधिक मिल कर भोजन नहीं कर सकते थे।

महाकरयप की दीचा के वर्णन के बाद, सारिपुत्र और मौद्गक्यायन, महाराज दुः होदन, महाप्रजापित, यशोधरा, राहुल तथा उपालि समेत अन्य शाक्य युवकों की दीचा का विवरण दिया गया है। बाच में, एक बहुबुद्ध-सूत्र का उल्लेख करके, बुद्ध के किपलवस्तु जाने की कहानी आगे कही गई है। इसके बाद बुत्तान्त एकाएक उन सात सप्ताहों की ओर चल पहता है जो बोधि-प्राप्ति के बाद बुद्ध ने बिताय। उनके धम प्रचार का व्यौरा बाद में आता है जिसमें राजगृह में विवसार महाराज की दीचा का भी वर्णन आता है।

#### निदानकथा

निदानकथा पालि में उपलब्ध गौतम बुद्ध की एकमात्र जीवनी है और जातक कथाओं की टीका की भूमिका के रूप में रची गई है। इसके लेखक का कहीं उरुलेख नहीं किया गया है यद्यपि उसमें अज्ञात लेखक तीन भिष्ठुओं का नाम लेता है: अट्उदस्शी, एक साधु, महीशासक संप्रदाय के बुद्धमित्त और बुद्धदेव, एक प्रतिभावान एक भिष्ठु जिसने लेखक को जातक की टीका जिखने की प्रेरणा दी।

जीवनी के वर्गीकरण के बारे में संकलक का कहना है कि दीपंकर बुद्ध के समय से लंकर उनके जन्म तक, तुषित देवता के रूप में वीधिसत्व का अस्तित्व है। यह 'दूरे निदान' का विषय है। तुषित स्वर्ग में, बोध-गया में अन्तिम मुक्ति-प्राप्ति के लिए उत्तर आने की बात 'अविदृरे निदान' में कही गई है। दुद्ध के धर्म प्रचार के प्रारम्भिक काल को लेकर सावत्थी में उनकी अनार्थापिखडक और विशाला से भेंट तक का विवरण 'संतिकेनिदान' में दिया गया है।

'दूरे निदान' सुमेध ब्राह्मण की जीवनी से प्रारम्भ होता है। एक धनी दुलीन ब्राह्मण वंश में, अमरावती में सुमेध का जन्म हुआ था, पर उनके बचपन ही में माँ-बाप चल बसे। उन्होंने ब्रह्म-विज्ञान की शिचा ली। माता-पिता की छोड़ी सम्पत्ति से नितान्त असन्तुष्ट होकर उन्होंने सारी दान कर दी और संन्यास प्रहण कर लिया। जन्म और मरण, मुख और दुःल, रोग और वेदना से परे की अमत महानिव्याण अवस्था की लोज में वे चल पड़े। उन्होंने यह अनुभव किया कि संसार में जो कुछ है, इसके दो पहलू हैं—सत् और असत्। इसलिए जन्म-दुःल से मुक्त के लिए कोई अजन्मा वस्तु भी ज़रूर होगी। उसी वस्तु से साचारकार करने का निरचय करके, वे ध्यान करने हिमालय गये। वहाँ धम्मेक पहाड़ में उन्होंने अपना निवास बनाया और केवल पेड़ों से गिरे फलों को लाकर, जीवन-यापन करते रहे। शीघ ही पाँच अभिवन्ना और समाधि, में उन्हें पूर्णवा प्राप्त हो गई।

इसी समय दीपंकर बुद्ध सीमान्त देश में रम्मक नगर पहुँचे थे और सुदस्सन-महाविहार में रुके थे। सुमेध-तापस ने देखा कि बुद्ध के स्वागत के लिए नगर को स्वच्छ और ग्रुद बनाने में हर कोई व्यस्त है और वह तुरन्त उस काम में हाथ बँटाने स्वयं भी आगे बढ़े। बुद्ध के दर्शन की दिन्यता ने उन्हें श्रिभमूत कर लिया और उन के मन में आया कि बुद्ध के लिए अपने प्राया ही चढ़ा दें। कीचड़ पर बुद्ध पर न रखें, इसिबए वे मिशाफबक सेतु की तरह उस पर सीधे बेट गए और बुद तथा उनके ग्रहत् शिष्यों को अपने ऊपर से चलने दिया। जब वह इस तरह से लेटे थे, तब उन्होंने इच्छा की कि वह अपनी मुक्ति पाने से बच जाएँ श्रीर स्वयं बुद्ध बन जाएँ, जिससे कि वह अनगिनती जीवों को अस्तित्व की धारा से मुक्त कर सकें। सब दीपंकर ने भविष्यवाणी की कि बड़े साधु जटिल श्रनेक जन्मांतरों के बाद स्वयं बुद्ध बन जायेंगे और उन्होंने विवरणपूर्वक कहा कि वह कहाँ जन्म प्राप्त कर सकेंगे श्रीर उनके कीन प्रमुख शिष्य होंगे ? कई चमत्कारों द्वारा जिनमें एक भूकम्प भी था, यह भविष्यवाणी सच निकली, श्रीर इसमें कोई सन्देह नहीं रहा कि सुमेच बुद-बीजं कर था। उसने भी यह जान विया और अपनी अभिव्या से जान विया कि इसे दस पारमिताश्चों को प्राप्त करना चाहिए, जो कि पुराने बोधिसत्वों ने बुद्धत्व-प्राप्त के लिए प्राप्त की थीं।

दीपंकर बुद्ध के बहुत समय बाद, बुद्ध कोयडञ्ज रस्मवती नगर में आया। उस समय हमारे बोधिसत्व ने विजितावी के नाते पुनर्जन्म प्रहण किया और उसने बुद्ध और संव को बड़े अनुदान दिए। बुद्ध कोयडञ्ज ने जब यह भविष्यवाणी दुहराई कि वह बुद्ध बनेगा, तब उसने उसके उपदेश सुने थे और वह स्वयं एकांतवास प्रहण करने जगा। उसने तीनों पिटकों में वर्णित श्रष्ट प्रकार की सम्पत्ति को प्राप्त किया। पाँच अभिज्ञाएँ भी प्राप्त की और फिर वह मर गया और उसने ब्रह्म बोक में पुनर्जन्म बिया।

इस प्रकार से निदानकथा में एक के बाद एक इक्कीस बुद्धों के बोधिसत्वों के अस्तित्व और रूपों की कहानियाँ हैं। इनमें से तीन थे, ककुसंध, कोणागमन और कस्सप। 'दूरे निदान' विभाग में जातकों की एक सूची है, जिसमें बोधिसत्व के दस पारमितों में सम्पूर्णत्व को व्यक्त किया गया है।

'मध्य युगांतर' के आरम्भ में बोधिसत्व को तुषित स्वर्ग के स्वामी के रूप में दिखाया गया है। उनसे देवताओं ने प्रार्थना की कि इस भौतिक जगत में वे बुद्ध बन कर आएँ। उन्होंने स्वीकार किया और समय, स्थान, परिवार, माता, जीवन की आयुर्मर्यादा आदि बार्ते उन्होंने अपने आप चुनीं। शेष कहानी उनके अवतरण के पश्चात बोधि-प्राप्ति तक, महावस्तु धौर लिलतविस्तर में दी गई परम्पराद्यों के अनुसार है।

'निकटतम युगांतर' बोधि प्राप्ति के पश्चात शीघ्र ही साव सप्ताह में घटित होता है। उसके बाद तपुस्स और भिल्लक साधारण भक्त की तरह से स्वीकार किए जाते हैं और स्तूप निर्माण में उन्हें बाल स्मृति-चिन्हों की तरह दिए जाते हैं। ऐसा भी उल्लेख है कि बुद्ध अपने शिसद्धान्तों का उपदेश देने में हिचिकचाते थे, उसके बाद बुद्ध वाराणसी गए, जहाँ उन्होंने पाँच ब्राह्मण संन्यासियों को अपने सिद्धान्तों की विशेषताएँ समभाई और धम्मचक्र तथा अनत्त-लक्खण नामक उपदेश दिए। इसके बाद उन्होंने यश और उसके मित्रों को बौद्ध दीचा दी। धीरे-धीरे यह शिष्यों की संख्या साठ तक पहुँची। उन्हें बुद्ध ने विविध दिशाओं में अपने उपदेश प्रचारित करने के लिए भेजा और स्वयं उरुवेला में गए और अपने अग्नि-मुक्त से तीन जटिल कस्सपों को बौद्ध-धर्म की दीचा दी।

राजा ग्रुद्धोदन ने उन्हें किपलवस्तु में आने के लिए बुलाया, जहाँ उन्होंने शाक्यों के सामने अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए चमत्कार करके दिखलाए। वह उस नगरी के आस-पास, अपने शिष्यों को लेकर, अन्न की भिषा माँगते हुए घूमे। राजा और यशोधरा इस भिषा की बात से दुखी हुए, परन्तु उसे रोक नहीं सके। यशोधरा अपने महल में ही थी और उनका स्वागत करने बाहर नहीं आ सकी, इसलिए स्वयं बुद्ध अपने चार शिष्यों के साथ उसके पास गए। उसने कहा कि अपने स्वामी के लिए उसने क्या-क्या त्याग किये हैं। इससे चन्ड-किन्नर जातक में विश्वत उसके पूर्वजन्म की बात निकली।

इसके बाद तो सर्वत्र विशेष राहुल के और राजपुत्र नन्द के सिंहासन-प्रहण और विवाह से पूर्व बौद्ध धर्म-प्रहण करने का बृत्तान्त है। इसके परचाद बुद्ध और अनायपिंडिक के राजगृह में मिलने की कथा है। जेतवन के खरीदने और उस पर मठ-निर्माण की कथाएँ हैं। यह बुद्ध-जीवनी आवस्ती में आकर समाप्त होती है, जहाँ कि ब्यापारी अनायपिंडिक संघ को सदा के लिए विहार दान में देते हैं।

#### बुद्ध के उपदेश पालि सुत्त-पिटक

बुद्ध के उपदेश सुत्त-पिटक में हैं, जिसके पाँच निकाय हैं; दीव, मिक्सिम, संयुत्त, अंगुत्तर और खुद्दक। संयुत्त और अंगुत्तर को खोदकर अन्य निकायों के शोषकों का अन्तर, अन्दर के खेखन से मिखता हुआ ही हो ऐसा नहीं है। उदाहरणार्थ दीव में कुछ लम्बे सुत्त हैं, परन्तु कई बहुत छोटे भी हैं, और कुछ तो मिल्मम के सुत्तों से भी छोटे हैं। इसमें दो सुत्त हैं : संगीति और दसुत्तर, जिन्हें छंगुत्तर में स्थान मिलना चाहिए था। मिल्मम में कई सुत्त हैं जो दीघ से भी बड़े-बड़े हैं। कई सुत्तों के ऐसे वर्ग हैं यथा राजवग्ग, ब्राह्म वग्ग, तथा विभंगवग्ग, जो कि संयुत्त में होते तो अधिक उत्तम होता। यह मानना होगा कि मिल्मम और संयुत्त की पद्धित और शैं जो बहुत भिन्न है। संयुत्त में सुत्तों का वर्गोकग्या एक सामान्य नाम के नीचे किया गया है, उसमें विभिन्न विषयों के उल्बेल नहीं हैं। छंगुत्तर में शीषक ठीक है, क्यों कि विचार-वस्तु संख्या के अनुसार सूत्रबद्ध है। कई बार संख्यानुसार विभाजन को कायम रखने के लिए वर्ग और उपवर्ग अधिक खींच-तान कर रखे गए हैं। इसमें विनय के विषय भी आए हैं, जहाँ-जहाँ वे संख्याकार विभाजन में आ सके हैं। खुइक निकाय का शीषक बिल्कुल सार्थक नहीं हैं, यदि 'खुइक' का अर्थ 'छोटा' लिया जाए। कदाचित उहेरय यह या कि सब सुत्त, पाठ, भाष्य, जो इन चार निकायों में नहीं आ सके, उन्हें एक सहायक प्रन्थ के रूप में प्रथित किया जाए।

सुत्तों का निकायों में विभाजन आरम्भिक काल की भाखक पद्धित के कारण हुआ होगा। तब लेखन तो लोगों को मालूम नहीं था। अतः बुद्ध के बचन, उनके शिष्य जमा करते थे। इन्ह भिन्न लोग उन्हें याद कर लेते थे, और मौलिक परम्परा से वे शिष्यों को प्राप्त होते थे। इन शिष्यों के शायद दो पंथ थे, जो अपने अन्तर को स्पष्ट करने के लिए दीघ-भाखक और मिक्सम भाखक कहलाते थे। बाद के दो निकाय कुन्न समय के बाद विकासत हुए, उनका उद्देश्य रहा होगा दीघ और मिक्सम में जो विविध विषय थे उनको पुनर्व्यवस्थित करना। सब निकायों का विस्तार से परिचय देना सम्भव नहीं, अतः यहाँ केवल दीघ-निकाय का परिचय दिया जा रहा है।

दीघ निकाय में तीन खरह हैं, जिनमें ३४ सुत्त हैं। इनमें से १६ कुछ जम्बे कहें जा सकते हैं। प्रथम सुत्त, ब्रह्मजाल के दो हिस्से हैं। पहले में सारे अँधावश्वासों की गणना की गई है और लोकप्रिय खेल और मनोरंजन का ब्यौग दिया गया है। दूसरे में कई प्रकार के सद्धान्तिक और दार्शनिक मत-विश्वास, जो उस समय में प्रचलित थे, दिए गए हैं। दूसरे सुत्तंत-सामक्ष्म फल में भी दो हिस्से हैं। दा ले में हुं नास्तिक आचार्यों के सिद्धान्तों की विवेचना है, और दूसरे में बोद्ध संघ के एक मिन्छ द्वारा कमशः विकस्तित होते जाने पर क्या-क्या लाभ मिलते हैं, यह बताया गया है। अगले तीन सुत्तंत-अंबट्ट, सोखदयह, और दूरदन्त में अधिकतर इस बाइया

धर्मीय विचार के अन्याय की चर्चा है कि ब्राह्मणों को जन्मना कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। बुद्ध द्वारा दिखाए गए जीवन के आदर्श की महत्ता तुलनाओं द्वारा व्यक्त की गई है। छुठे (महालि), सातवें (जालिय), दसवें (सुभ) और वारहवें (लोहिस) सुत्तन्त सामञ्ज फल के विषयों पर, कुछ रूप बदल कर धूम-फिर कर लौट आते हैं।

ग्यारहवाँ सुत्त (केवह) दिखाता है कि ब्रह्मा जिन देवताओं के अध्यस हैं, उनसे बुद्ध श्रेष्ठ है, क्योंकि एक अश्न का उत्तर जो ये देवता न दे सके, बुद्ध ही दे सके हैं। यहाँ हमें दिखाया गया है कि ब्रह्मा उस प्रश्नकर्त्ता को दूर से जाते हैं और बताते हैं कि अन्य देवताओं के सामने वह कैसे कहें कि उन्हें उस प्रश्न का उत्तर नहीं

श्राता । बाद में वही प्रश्न बुद्ध से पूड़ा गया ।

श्रष्टम (कस्सप-सीहनाद) सुत्तन्त में बुद्धकालीन प्रचलित कई प्रकार की संन्यासधर्मीय पंथों की श्रीर उनके श्राचारों की चर्चा है, जब कि नवम पोट्टपाद में परिवाजकों को दिए जाने वाले उपदेश संगृहीत हैं। ये दोनों सुत्तन्त उन फलों का वर्णन करते हैं, जो कि बौद्धों ने पवित्राचारों द्वार प्राप्त किए हैं। तेहरवें (तेविज्ज) सुत्तन्त में इस विचार का खरडन है कि वैदिक ऋषियों के बताए हुए मार्ग श्रीर साधनों के द्वारा ब्रह्मलोक तक पहुँचा जा सकता है। उसमें यह भी बताया गया है कि श्रात्मसंयम श्रीर चार ब्रह्मविहारों को मानने से ब्रह्मलोक-प्राप्ति सहज है। ये ब्रह्मविहार हैं: मैत्री, करुणा, दूसरों के यश पर श्रानन्द श्रीर समता।

दीय-निकाय के दूसरे खयड में सुत्तन्त दिए हैं, जिनके शीर्षक के पीछे 'महा' शब्द लगा हुआ है। प्रथम सुत्तंत महापदान है। यह गौतम बुद्ध के पहले के सात बुद्धों की जीवनी से सम्बन्ध है और उसमें विपस्सी के जीवन को ब्यौरेवार वर्षित किया गया है। विपस्सी शाक्यमुनि के जीवन का प्रतिरूप मात्र है। महानिदान, जैसे कि उसके नाम से स्पष्ट है, कार्य-कारण के नियम का विवरण देता है और विविध प्रकार के जीवों का वर्णन भी देता है। इस निकाय का सर्वोत्तम सुत्तन्त है महापिरिनिव्वाण, जिसमें बुद्ध के जीवन के श्रम्तिम दिनों का यथार्थवादी वर्णन है। विशेषतः महत्त्वपूर्ण उन गाँवों के नाम हैं, जिनमें से होते हुए वह कुशीनगर पहुँचा श्रीर वह श्रन्तिम उपदेश भी उसमें है, जो उसने संब की भलाई के लिए दिया। उसने सिद्धान्त, ध्यान, ज्ञान, मुक्ति श्रादि पर ज़ोर दिया श्रीर बुद्ध-वचन की श्रिधकारिकता को सिद्ध करने वाले चार नियम बनाए।

साधारण भक्तों के लिए उसने किपलवस्तु, गया, बनारस श्रीर कुशीनगर की यात्रा करना श्रावश्यक है, ऐसा लिखा है। उसके श्रन्तिम शब्द थे: 'वयधम्मा संखार श्रप्पमादेन सम्पादेय' (सब वस्तुएँ व्यय-धर्मी श्र्यात् नष्ट होने वाली हैं। अतः अप्रमाद से अपने कर्मों का सम्पादन करो )। सुत्तन्त में बुद्ध के शरीर के अन्तिम संस्कार का स्पष्ट विवरण है, और उनके धातुओं के विभाजन का भी वर्णन है।

१७ वें से २१ वें सुत्तन्तों का मुख्य उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि काशी, कोसल, वज्जी-मरुल, चेति-वंस, कुरु-पंचाल, मच्छ-शूरसेन झौर झँग-मगध के कई निवासी बुद्धानुशासन को मानने वाले थे, श्रतः स्वर्ग में प्रवेश पाने वालों की संख्या बद गई। पाँच सुत्तन्तों में से महासुद्दसन महापरिनिब्बाय की ही शाला है। महागोविन्द एक पूर्व काल की कथा है श्रीर इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इसमें भारत की तुलना एक रथ से की गई है श्रीर उसे सात प्रान्तों में विभाजित किया गया है, उदाहरणार्थ कलिंग, पोतन, श्रवन्ती, सोवीर, विदेह, श्रुँग और काशी। यह सुत्तन्त महावस्तु में भी श्राता है। तेविज्ज-सुत्तन्त की भाँति इसमें भी चार ब्रह्म-विहारों के पालन का माहात्म्य विश्वत है।

इस प्रनथ के अन्तिम दो सुक्तन्त हैं, महस्रतिपट्टान और पायासी। पहले में ध्यान मार्ग का विस्तार से वर्णन है। इसमें मन (सती) को सचेत (उपत्थान) रखने का और अपने शरीर और भावना को जो कुछ हो रहा हो, उससे संतुत्तित रखने का उपदेश है। इसमें यह भी लिखा गया है कि कर्कच्य कमें कैसे किए जाएँ और बुद द्वारा बताए गए सद्गुणों को कैसे विकसित किया जाए। दूसरा सुक्तन्त एक खत्रिय (चित्रय) आचार्य और दार्शनिक के नाम पर है। पायासी इस भौतिकवादी सिद्धान्त को मानता था कि मृत्यु के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं है और किसी भी जीव के अच्छे या बुरे कमें किसी परिणाम के उत्पादक नहीं होते। इस मत का कुमार-करसप ने खराइन किया। कुमार-करसप बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य थे।

वीसरे खगड में ग्यारह सुत्तन्त हैं, जिनमें से पहले चार (२४-२७) में अधिकतर बौद्धेतर मतों और विरक्तों की क्रियाओं का वर्णन है। इस सुत्तन्त में ब्रह्म-जाल सुत्तन्त से कुछ बौद्धेतर मत पुनरुद्धत किए गए हैं। ये मत पृथ्वी के आरम्भ के विषय में हैं। बाद के सुत्तन्त (उदम्बरिक-सीहनाद) में कठोर आरमपीड़क विरक्त-मार्गियों की क्रियाओं के बुरे नतीजे विण्ति किए गए हैं, जब कि चक्कवित्त-सीहनाद सुत्तन्त बौद्धों को संयमित होने के लिए और धम्म को अपना प्रधान आधार बनाने के लिए आदेश देता है। यद्यपि बुद्ध पृथ्वी के आरम्भ के विषय में कोई भी अनुमान करना पसन्द नहीं करते थे, फिर भी अमाञ्ज सुत्तन्त में स्पष्ट किया गया है कि संसार का आरम्भ कैसे हुआ और वहाँ बाह्यण की जन्मना श्रेष्ठता का विरोध है।

आगे के दो सुत्तन्तों में यानी सम्पसादनीय और पासादिक में बुद्ध के उपदेशों और नैतिक आदेशों का सारांश है। दूसरे सुत्तन्त का आदेश तब दिया गया था जब निगंठ नातपुत्त की मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों में मतभेद हो गए थे, और इस कारण से उसमें ये तीन बातें हैं: (१) उद्दक रामपुत्त के मत का उल्लेख, (२) सुखिल्लकानुयोग शब्द, जो धम्मचक्षप्यवत्तनसुत्त में है, का स्पष्टीकरण, (३) कुछ प्रश्नों को बुद द्वारा अनुत्तरित छोड़ने का कारण।

जनवाग-मुत्तन्त में विस्तार से वे सब कर्म दिए हैं, जिनसे महापुरुष के

बत्तीस लच्या प्राप्त हो सकते हैं।

सिंगालोवाद-सुत्तन्त इस दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है कि सर्वसाधारण अनुयायियों के लाभ के लिए बुद्ध ने यही एकमात्र विशद उपदेश दिया है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह अशोक के धम्म का मूल-स्रोत है। आटानाटिय सुत्तन्त अकेले भिन्नुत्रों को दृष्ट यहां से बचने के लिए जादू-मन्त्र की तरह से है।

श्रन्तिम दो सुत्तन्तों में श्रंगुत्तर निकाय की तरह से बुद्ध के उपदेशों का सार है। इनमें दसुतर श्रन्तिम है श्रोर उसमें संचिप्त सुत्रात्मक पद्धति श्रपनाई गई है।

धम्मपद

घम्मपद विश्व साहित्य का भाग है। वह बौद्ध और बौद्धेतर देशों में एक-सा कोकप्रिय है। इसमें बौद्ध-धर्म के उपदेश प्रियत होने पर भी इसके विश्वात्मक और सर्वज्यापी विचार हैं। इसमें ४२३ इन्द हैं, जो २६ वग्ग या अध्यायों में विभाजित हैं, और दिच्च एशिया के बौद्ध देशों में प्रत्येक तरुग भिन्न को ये सूत्र कंठस्य हैं। इसका कुन्दमय रूप होने से यह सहज स्मृति में रह सकता है।

धम्मपद का अर्थ स्पष्ट है। इसे इस पुस्तक में ही धार्मिक वाक्य या शब्द के नाते प्रयुक्त किया गया है। बौद्ध लोग कहते हैं कि बुद्ध के उपदेश इसी प्रन्थ में संचेप में दिए गए हैं, चूँकि बौद्ध दर्शन के और बौद्ध जीवन-पद्धति के प्रमुख

सिद्धान्त इसमें विवेचित हैं।

इस छोटे से ग्रन्थ में, श्रन्थ बौद्ध ग्रन्थों की भाँति, सब प्रकार के यज्ञ-यज्ञादि श्रीर श्रन्थ श्रात्म-प्रपीड़क हठयोगों की निन्दा है, श्रीर इसका विशेष श्राग्रह शील पर है। यह शील समाधि श्रीर पञ्जा (प्रज्ञा) से विकसित होता है। बुद्ध के उपदेश संत्रेप में यों हैं: "सारी बुराइयों से बचो, जो श्रच्छा है उसे जमा करों श्रीर मन को शुद्ध करों" (१८३)। कौन-सा धर्म इससे सहमत नहीं होगा ! इसके उपदेश के श्रनुसार सब निश्चित चीज़ें चिश्वक हैं, दुःख से भरी हैं श्रीर इस कारण से 'श्रनता' या श्रपनी नहीं हैं। लोगों से कहा गया है कि वस्तुओं के केवल बाह्य श्राक्षण पर न जाकर, उनके दुखद पद्म को भी पहचानें। उसमें के केवल बाह्य श्राक्षण पर न जाकर, उनके दुखद पद्म को भी पहचानें। उसमें



तृष्णा या श्रासिक के श्रन्त से ही दुक्त का श्रन्त होगा। बोभ, ईर्ष्या, आंति श्राम को तरह खतरनाक बताई गई हैं, श्रोर जब तक उन्हें न रोका जाए, यह सम्भव नहीं कि सुलो जोवन बिताया जा सके।

सुस्ती जीवन की प्राप्ति के लिए हमें दोनों अतिवादों से बचना चाहिए-इंदिय-विजास में रत होना और आत्म-प्रतीइन की राह अपनाना। इसिजिए हर एक को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। बौद्धों को दिन्य अष्टांग मार्ग का अनुमस्य आवश्यक है, जो कि बुद्ध, संव श्रीर धम्म पर श्राधारित था। धम्मपद के श्रनुसार बौद्ध मार्ग की विभिन्न मंज़िलों को पाना सारो दुनिया को पाने से बेहतर है (१७८)। उसमें सब जीवों के उन गुणों की वृद्धि के लिए मामह है, जिनसे व्यक्ति स्वयं अपना उद्धार कर सकता है। व्यक्ति को पाप से या श्रपवित्रता से मुक्त करने में, सिवाय उसके अपने, और कोई मदद नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आपको जानने का प्रयस्न करे। बुद्ध भी बहुत कम मदद कर सकते हैं, चूँ कि वे केवल मार्गदर्शक चिन्हों के समान पथ-प्रदर्शक मात्र हैं (२७६)। इसमें शान्ति श्रीर श्रहिंसा युक्त जीवन को प्रशंसा है (१२६-३०,१४२) श्रीर इसमें लिखा गया है कि "वैर से वैर का कभी शमन नहीं होता, किन्तु अवैर से ही होता है" (१)। इसका उपदेश है कि "श्रकोध से कोध को जोतो, बुराई को श्रव्झाई से, कंत्सपन को दान से, मूठ को सत्य से" (२२३)। इसमें यह भी कहा गया है कि "दूसरों से कभी कठोरता से न बोलो, क्योंकि वे भी तुम्हारे साथ वैसे ही दुर्वचन कह सकते हैं" (१३३)।

यह छोटो-सी पुस्तक साहित्यिक गुणों से भरपूर है। इसमें पेसी सुन्दर और यथोचित बपमाएँ हैं कि वे मन को छू लेतो हैं: "दुराचारी असंयमी होकर देश का अब (राष्ट्र-पियड) खाने की अपेदा अगिनिशिखा के समान तह जोहे का गोला खाना उत्तम है" (३०८)। "जिस प्रकार फल के वर्ण या गन्ध को बिना हानि पहुँचाए अमर रस को लेकर चल देता है. उसी प्रकार मुनि गाँव में विचरण करे" (४६)। "अमंप्रन्थों का कितना ही पाठ करे, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म-प्रन्थों के अनुसार आचरण नहीं करता, तो दूसरों की गौनें गिनने वाले ग्वालों की करह वह अमण्यत्व का भागी नहीं होता" (१६)। "पुत्र और पशु में आसकत (चित्त) मनुष्य को सृत्यु वैसे ही ले जाती है, जैसे सोए गाँव को (नदी को) बड़ी वाढ़" (२८०)। "जो राग में रत है, वह मकड़ी के अपने वनाए जाले की तरह प्रवाह में फल जाते हैं, धोर (जन) उसे भी खेद कर, अपेदा-एहित हो, सब दुःखों को खाड़ प्रवाह होते हैं" (३४०)।

इनके श्रलावा श्रीर भी कई ऐसे पद हैं, जिनमें विश्वात्मक सत्य हैं—सब कालों श्रीर सब देशों के लिए सत्य । उदाहरणार्थ —

"बरे और अपने लिए अहितकर कार्यों का करना आसान है, लेकिन शुभ

और हितकर कार्यों का करना बहुत कठिन है (१६३)।"

भार हितकर काया का करना युव नाट व प्रति हैं। जाल से सुक्त पिन्यों 'यह संसार अन्धा है, थोड़े ही यहाँ अन्तर्दर्शी हैं। जाल से सुक्त पिन्यों की तरह थोड़े ही लोग स्वर्ग को जाते हैं (१७४)।

"मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। मनुष्य-जीवन मुश्किल से बना

रहता है (१८२)।"

"मेरे पास न आएगा, यह सोचकर पाप की अवहेलना न करे। बूँद-बूँद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है (१२२)।"

"दूसरों के दोष देखना आसान है, आने दोष देखना कठिन (२४२)।"

"न तो पुष्पों की सुगन्ध, न चन्दन को सुगन्ध, न तगर वा चमेली की सुगन्ध हवा के विरुद्ध जाती है, लेकिन सत्पुरुषों की सुगन्ध हवा के विरुद्ध भी जाती है (४४)।"

''हे अतुल ! यह पुरानी बात है, यह आज की नहीं । चुप बैठे रहने वाले की भी निन्दा होती है, बहुत बोलने वाले की भी निन्दा होती है, कम बोलने वाले की भी निन्दा होती है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी निन्दा व हो (२२७)।"

ये सब वचन कितने मामिक हैं ?

ऐसे ही साहित्यिक गुणों वाले झौर सार्वदेशिक, सर्वजनीन, सर्वकालिक प्रभाव वाले रत्नों का परिणाम है कि यह छोटो-सी पुस्तक एशिया और यूरोप की कई भाषाओं में अनुदित हो चुकी है।

संस्कृत सद्धर्म-पुण्डरीक

सद्ध में-पुण्डरीक महायान बौद्ध-धर्म का एक प्राचीनतम प्रन्थ है। वह श्रंशतः ग्रंश श्रंशतः पद्य में है। प्राचीन महायान प्रन्थों की जैसी सामान्य रीति है, ग्रंथा की भाषा खासी श्रच्छी संस्कृत है, जबिक पद्य की भाषा मिश्रित संस्कृत है। बौद्ध-शास्त्र विषयक विचारों श्रीर भाषागत विशेषताश्रों को ध्वान में लें तो इस रचना की तिथि महावस्तु श्रीर लिलतिवस्तर के कुछ बाद की होनी चाहिए, यानी लगभग ईसा की प्रथम शतो के श्रास-पार्स । उसके सबसे पुराने चीनी श्रनुवाद धर्म-रच्च ने रुद्ध ईस्वी में कीए । दो शती बाद (६०१ ईस्वी) में ज्ञानगुप्त श्रीर धर्मगुष्त ने भी उसके श्रनुवाद किए । नानजिश्रो के श्रनुसार, इस मूल ग्रन्थ के श्राठ या नौ चीनी श्रनुवाद थे, जिनमें से केवल ऊपर

बताए तीन अनुवाद उपलब्ध हैं। कुछ चीनी और जापानी बौद्ध-पंथों के मृत धर्मप्रन्थ वे बने, विशेषतः जापान के तैन्दाई और निचिरेन पंथों के, और वह सभी क्रेन (ध्यान) पंथ के मन्दिरों में पढ़े जाते हैं।

यह मूल पाठ हीनयान से महायान बौद्ध-धर्म की संक्रान्ति के सूचक हैं।
प्रम्थ का बहुत-सा भाग यह सिद्ध करने के लिए जिला गया है कि हीनयान
बौद्ध-धर्म बुद्धों ने कम बुद्धि वाले वर्गों के समक्षने के लिए प्रचारित किया,
क्योंकि इन क्रोटे लोगों की समक्ष में पूरा सत्य नहीं थ्रा सकता था। हीनयान बौद्धों
को २० बोधिपचीय धर्मों का पालन सिखाया गया था यानी जो ज्ञान से सम्बन्धित
धर्म थे, जिससे कि वे क्लेशावरण से मुक्त हो जाते, श्रीर चार श्रायंसत्यों श्रीर
कार्यकारण भाग के नियम को समक्ष सकते। इस प्रकार से वे पुद्गल-श्रून्यता
श्रथवा श्रनात्मन की स्थिति पा सकते थे, जिससे कि वे कुछ समय के लिए निर्वाणप्राप्ति वाले स्थान पर पहुँच जाते। इस प्रकथ में यह भी लिखा है कि होनयानवादी, जो
इन उपलब्धियों से सम्पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं, श्रागे श्रपने श्रगले जन्मों में श्रीर प्रयत्न
करें, जिससे कि वे उन गुणों को पा जायें जो बोधिसत्वों को सम्पूर्ण बुद्धत्व की प्राप्ति
के लिए श्रावश्यक होते हैं। उन्हें धर्म श्रून्यता श्रीर धर्म-समता की प्राप्ति श्रावश्यक
थी, जिससे कि ज्ञेयावरण दूर किया जा सके श्रीर वे सम्यक्-सम्बुद्ध वन सकें।

यह परन पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने दो प्रकार के सत्य क्यों सिखाए ? इस प्रन्थ में इसका समाधान है कि हीनथानियों के लिए सिखाया गया सत्य केवल उपाय-कौशल्य था, जो कि बौद्धों ने कम बुद्धि वाले निचले लोगों को आकर्षित करने के लिए और उन्हें अन्तिम सर्वोत्तम ज्ञान-प्राप्ति तक पहुँचाने के लिए अपनाया था। उसमें यह भी लिखा है कि "यान" (मार्ग) केवल एक ही है, सम्पूर्ण निर्वाण उसी से मिलेगा, तीन यान नहीं हैं। आवक्यान, प्रत्येक बुद्धवान और बोधिसत्वयान केवल बुद्धों की सुविधा के लिए तीन मार्ग थे, जो अन्तिम सत्य तक पहुँचते थे। यह बात सच है कि हीनयान के कई बड़े व्यक्तियों को आश्वासन दिया गया था कि अन्तत: वे सव बद्ध हो जाएँगे।

सद्धम-पुराहरीक के सत्ताईस अध्याय हैं। पहले अध्याय में महावेपुरय सूत्र के नाते पूर्व-बुद द्वारा प्रवचन के रूप में मूल-प्रन्थ शुरू होता है और मंजुश्री के पूर्वावतार वरप्रम बोधिसत्व द्वारा दीपंकर तक वह कैसे लाया गया, यह वर्णन आता है। दूसरे अध्याय में बुद्ध यह बतलाते हैं कि परम सत्य का तथागत केवल अपने भीतर ही अनुभव कर सकते हैं और वह दूसरों के सामने ब्यक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से यह न केवल आवकों के और प्रत्येक बुद्ध के परन्तु अवैवर्तिक

वीधिसत्वों की पहुँच के परे हैं। बुद्ध यह मानते हैं कि उन व्यक्तियों के लिए जो संसार और उसके दुःलों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उन्होंने अपने उपदेश नौ अंगों में दिए और उन्हें सिलाया कि निर्वाण कैसे प्राप्त किया जाए। जो बोधिसत्व अधिक समक्तार थे, या जिनकी मानसिक तैंयारी अधिक थी, उन्हों को बुद्धत्व तक पहुँचाने वाले गहरे सिद्धान्त सिलाए गए। इस अध्याय में बुद्ध ने अपने मन की हिचिकचाहट व्यक्त की है कि पहले अपने सिद्धान्तों का प्रचार वे नहीं करना चाहते थे परन्तु ब्रह्मा ने आकर आग्रह किया, जिस पर उन्होंने मत बदला। तीसरे और चौथे अध्याय में दो बहुत मनोरंजक कहानियाँ हैं, जिनके अनुसार करुणामय बुद्ध सबके प्रति कैसे एक-से सदय हैं, यह दिखलाया गया है। वे आवकों की मलाई के प्रति उतने ही मुके हुए थे, जितने कि बोधिसत्वों के। पंचम अध्याय में, बुद्ध की उपमा मेध और सूर्य के साथ दी गई है, जो कि सबके प्रति एक-सी वर्षा करता है या सब पर एक-सा चमकता है। सब वस्तुओं की समानता क बोध ही निर्वाण है, ऐसा उसमें अर्थ दिया गया है। आवक का निर्वाण केवल विश्वाम है और अन्तिम निवृत्ति नहीं है।

शाक्यमुनि घोषित करते हैं कि कई हीनयान अहँत और अहँतेतर अन्ततः बुद्ध बन जाएँगे और तब घोषित करते हैं कि अपने किसी पूर्वजन्म में, किसी साधु से उन्होंने यह सूत्र प्रह्मण किया था, जो कि बाद में देवदत्त बन कर जन्मा। उसने पहले हो देख लिया था कि कुछ लोग इस सूत्र की बुराई करेंगे और इस प्रकार से गहरा पाप करेंगे। कई प्रकार की उपमाएँ देकर सूत्र का महत्त्व वे बतलाते हैं और श्रद्धालुओं को आदेश देते हैं कि जहाँ जहाँ इन सूत्रों का पाठ हो वहाँ स्तूप बनाए जायँ और उनका उसी तरह आदर किया जाए, जैसा बुद्ध के घातुओं को सुरिष्ठत रखने वाले चैत्यों का।

श्रगते दो श्रध्यायों में यह कहा गया है कि बुद्धों की श्रायुर्मयांदा श्रसीम है। यह बात हीनयानी नहीं मानते। वे तो यह मानते हैं कि बुद्ध ने गया में सम्बोधि प्राप्त की श्रीर मुक्ति ज्ञान के बाद चालीस वर्ष तक जीवित रहे। बुद्ध मानते हैं कि उन्होंने ही दीपंकर बुद्ध का श्रीर श्रन्य बुद्धों का निर्माण किया श्रीर उनके द्वारा श्रायंसस्य श्रीर प्रतीत्यसमुखाद पर प्रवचन दिलवाया। साथ ही, उसी ने उनकी परिनिर्वाण-प्राप्ति की व्यवस्था की जिनकी मानसिक स्थिति इतनी समुद्यत नहीं थी। उन बोधिसत्वों के लिए जिनके उच्चाद्शे थे, उन्होंने माता-पिता श्रीर तथागत ज्ञान पर व्याख्यान दिलाने का यहन कराया।

शेष अध्याय मुख्यतः सूत्रपाठ, सूत्रप्रचार श्रीर सूत्रज्ञान से क्या पुर्य-बाम होता है, इसी विषय में है।

२६वें अध्याय में थोड़ा विषयांतर किया गया है, जहाँ अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का विषय श्राता है, श्रीर उसकी प्रशंसा की गई है। यह कहा गया है कि जो निम्न मन्त्र पढ़ेगा वह जहाज़ के हूवने, आग या नैतिक पाप के विघ्नों से बच जाएगा--"नमो नमस्तसमै अभयंदद अवलोकितेश्वराय बोधिसत्वाय महासत्वाय ।" बोधिसत्व विविध जीवों का रूप खेकर इन सब क्लेशों से उन्हें मुक्त करेगा।

स्त्रप्रन्थ के अन्त में बुद् सब को आदेश देते हैं कि इस सुत्त की रचा करो श्रीर प्रचार करो । वह कहते हैं-"'यह सम्यक् सम्बोधि मैं श्राप सब के द्रित के लिए घरोहर की भाँति देता हूँ, और श्राप पर यह उत्तरदायित्व रखता हूँ कि श्राप इसे दूर-दूर तक प्रचारित करें, जिससे कि भाप बुद्ध ज्ञान के दाता बनें ।"

#### बुद्ध का अनुशासन

विनय-पिटक

बौद भिद्ध श्रीर भिद्धिणियों के श्राचार श्रीर निर्देश के लिए जो श्रनुशासन के नियम हैं, वे विनय-पिटक में एकत्रित किए गए। बौद्ध भिन्न संघ लोकतन्त्रात्मक आधार पर था। बद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया, किन्तु अपने अनुयायियों को आज्ञा दी कि उनके बताए मार्ग और नियमों पर वे चलें। यह बुद्ध के लिए सम्भव नहीं था कि भविष्य में श्रकुशलधर्मी भिन्न क्या-क्या गलत बातें करेंगे, कैसे उन नियमों की उपेचा करेंगे या उनका विकृत श्रर्थ लगाएँगे, इन सव बातों का विचार करके वह सब नियम पहले से ही बना रखते । इस कारण से विनय-पिटक का वर्तमान स्वरूप बुद्ध द्वारा बनाए गए मृत्न सिद्धान्तों में सिद्धों तक होने वाले विकास का ही परिखाम है। पालि रूप में, यह पिटक पाँच विभागों में विभाजित है :

(भ) खंधक: (१) महावग्ग

(२) चुछवगग

(ब्रा) सुत्त-विभंग: (३) पाराजिका से निस्सग्गिय तक

(४) पाचित्तिय से सेखिय तक श्रीर भिक्खुग्री-विभंग

(<del>ई</del>) (१) परिवार

यह विभाजन बौद संघ के विकास का चित्र देने की दृष्टि से उचित है, परन्तु इससे पिटक के कालकमानुमार विकास का निर्देश नहीं मिलता। विषयवस्तु और पालि भाषा की विचित्रता को देखते हुए पृातिमोक्ल-सुत्त सब से प्राचीन सुत्त रहा होगा । वर्तमान संस्करण में सुत्त मूल पाठ की भाँति श्रलग से नहीं दिखाई देवा,

परन्तु वह सुत्त-विभंग के भाग के रूप में है, जहाँ वह भाष्य के लिए मूल पाठ की भाँति आता है। सुत्त-विभंग बाद के किसी समय में लिखा गया होगा, इसमें सन्देह नहीं । उसमें कई बाद के पाठमेद हैं, श्रीर वह किसी श्राधुनिक कानून की पुस्तक की भाँति विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। महावग्ग में संघ के आरम्भ से अब तक के विकास का हाल है, और इस कारण से यही निश्चित रूप से पिटक का प्रथम ग्रन्थ है। चुल्लवन्य में कई ऐसे विषय हैं, जो कि पिटक के ग्रन्त में होने चाहिएँ। वह विस्तार से यह बताते हैं कि मठ या विहार के अनुशासन के विरुद्ध जाने वाले व्यक्ति को क्या-क्या दंड देना चाहिए। इसमें भिच्नुत्रों के दंनिक जीवन के विषय में कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं, जिनके जिए सही स्थान है महावाग। यह दिलाई देता है कि चुछुवग्ग महावग्ग के बहुत बाद संकलित किया गया होगा. या फिर उसमें वे भी विषय लाए गए हैं, जो कि संकलकों के अनुसार, किसी अन्य भाग में नहीं लाए जा सकते थे। दो बौद्ध संगीतियों के बृत्तान्त, जिनमें से एक बद्ध-परिनिर्वाश के एक शती बाद जुटी थी, भी इसमें आते हैं। अन्तिम भाग परिवार एक ऐवा ग्रन्थ है जो भिचुओं के उपयोग और याद रखने के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य न केवल यह है कि भिन्न सब नियम याद रखें, बिक्क वे सब तथ्य श्रीर परिस्थितियाँ भी जानें, जिनसे भिन्न नियमों के श्रन्तगंत श्राते हैं।

पातिमोक्ख-सुत्त—पातिमोक्ख (संस्कृत में प्रातिमोक्ष-सूत्र) विनय-पिटक का मुख्य सार है। पालि-पिटक का यह सबसे पुराना भाग है, श्रीर इसकी भाषा निकायों की भाषा से भी पुरानी है। इस प्रन्थ के, दो सम्पूर्ण संस्कृत रूप, पाए गए हैं—एक तो कुचा में, जो लुई फिनो ने जूरनाख एशियातिके में १६१३ में प्रकाशित किया, श्रीर दूसरा गिलगित में, जिसे इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टली में १६४३ में ए. सी. बनर्जी ने प्रकाशित किया। इन दो के श्रलावा इस प्रन्थ के कई खिखत भाग ल वाली पूस्य ने प्रकाशित किया। इन दो के श्रलावा इस प्रन्थ के मूल का एक श्रंश ई. वाल्डशिमट ने प्रकाशित किया है। भिष्णुणी प्रातिमोक्ष-सूत्र के मूल का एक श्रंश ई. वाल्डशिमट ने प्रकाशित किया है। जयसवाल रिसर्च इंस्टिट्यूट में महासंधिक के प्रातिमोक्ष-सूत्र की एक लाया-चित्रात्मक प्रतिकृति है। निकायों में, विशेषतः मिन्नम तथा श्रंगुत्तर में इस प्रन्थ के जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे यह जाना जाता है कि यह मूल प्रन्थ बहुत प्राचीन रहा होगा। भिष्ठ-भिष्ठिण्यों के लिए संकल्ति यह मबसे पुरानी श्राचार-संहिता जान पहती है।

पातिमानल के दो हिस्से हैं : एक भिन्छ-पातिमोनल, दूसरा भिन्छुणी-पाति-मोनल । भिन्नुगों श्रीर भिन्नुणियों द्वारा किए जाने वाले श्रपराध उनकी गम्भीरता के श्रनुसार विभाजित हैं । सबसे दुरे पाप "पाराजिक" शीर्षक के अन्तर्गत हैं, सीर उनका दयड था भिन्न का श्रपने संघ से निष्कासन—(१) ब्रह्मचर्य का उल्लंघन (२) चोरी (३) हत्या अथवा हत्या को प्रोत्साहन, श्रीर (४) चमत्कार करने की अपनी शक्ति का अतिरंजित वर्णन आदि । संघादिसेस ( संघावशेष ) शीर्षक के अन्तर्गत जो और पापों की सूची दी गई है, उसके अनुसार पाप करने वाले भिचुन्नों को थोड़े समय के लिए निष्कासित किया जाता था। यदि कम से कम बीस भिड़ उन्हें फिर से संघ में लेने के लायक समर्के तो उन्हें संघ में पुनः ले लिया जाता था। तेरह पापों का उसमें उल्लेख है, जिनमें कुछ ये हैं-भिचु सों सीर खियों के अनुचित सम्बन्ध, मठ का निर्माण, सूठा श्रारोप, संघ में फूट श्रीर हठ। तीसरे लगड में, जिसका नाम है श्रनित्य, दो ऐसे उदाहरणों का उल्लेख है जिसमें दोषों को प्रसाखित करने के लिए पारिस्थितिक-साच्य श्रावश्यक हैं। चौथे भाग में, जिसका नाम है निस्सिग्गिय-पाचित्तिय, ऐसे २६ श्रपराघों का उल्लेख है, जिनमें भिन्न भ्रन्य जन की वस्तुत्रों का अपरहण करने का दोषी हो। यदि भिन्न जिस बस्तु का उसने अपहरण किया है, वह लौटा दे और अपराध कबूल करे तो पाप करने वासे भिन्न की पाप से मुक्ति हो जाती है। पाँचवें खयड में, जिसका नाम है पाचित्तिय, ६२ अपराधों की वालिका है, जैसे कीटकों की हिंसा करने वाले अविचारपूर्ण-कार्य, बुद्ध के उपदेश और अनुशासन के प्रति अनादर, बुद्धानुशासन को न मानना, और अन्त में विहार में रहते हुए विस्तरे, आसन, चीवर आदि के इपयोग में, जो धनुचित कार्य हैं, उनका विवरण इत्यादि । छुठे भाग में, जिसका नाम पाटिदेसनीय है, केवल चार पापों का उल्लेख है, जो भिन्न को न दिए गए अन्न के प्रहण के विषय में हैं। इन दो विभागों में वर्णित पापों से मुक्ति संव के सामने औपचारिक रूप से पाप की स्वीकृति से हो जाती है। सातवें खगड, सेखिय (शैइ) में भिन्न द्वारा दैनिक जीवन में पालन करने के ७४ आदेश दिए गए हैं, उदाहरणार्थ वह किसी गाँव या शहर में प्रवेश कैसे करे, दूसरों को कष्ट न हो ऐसे खाना कैसे खाए, वीमार के कमरे में कैसे जाए इत्यादि। इन बातों को न मानना पाप नहीं माना जाता था, इसलिए इनके लिए कोई द्राड-ज्यवस्था नहीं थी। भन्तिम भ्रध्याय श्रधिकरण समय श्रथवा 'संघ के भीतर भगड़े निपटाने के तरीके' कहा जाता है। ऐसे तरीके सात हैं। पहला, लड़ने वाले दोनों भिचुओं को श्रामने-सामने लाश्रो; दूसरा, दोनों में से एक भगड़े की बात में विस्मृति का शिकार बन गया था ऐसा एक पच स्वीकार को; तीसरा, जब कमाड़े की बात उठी तब एक भिन्न अपनी स्वाभाविक मनोदशा में नहीं था यह स्वीकार करं; चौथा, दोषी हारा स्वीकारोकि; पाँचवाँ, शलाका (अथवा मतदान की लकड़ियाँ) का उपयोग; छठा, पहले से ही शारीरिक दोष था यह सिद्ध करना और उसके लिए दयड; और सातवाँ, संघ के भीतर जो कगड़े हों, उन्हें विज्ञापित न करना।

(२) सुत्त-विभंग—यह पातिमोक्ख-सुत्त पर भाष्य है। इसका आरम्भ वेरजजा में पढ़े श्रकाल से होता है। बुद्ध जब वहाँ गए, तब श्रकाल हतना तीव्र था कि लोगों को "सलाकबुत्ति" (एक प्रकार की राशन-पड़ित) ग्रहण करनी पढ़ी। बुद्ध ने तब वेरजजा छोड़ दिया और सोरेच्य, संकास्स, क्यणकुज होते हुए वे प्रयाग पहुँचे, जहाँ गंगा पार करके वह वाराणसी पहुँचे। बाराणसी से वे वेसाली गये और महावन कूटागारशाला में जाकर रुके।

वेसाली के पास कलन्दक नामक गाँव था, जहाँ एक ग्रमीर साहूकार रहता था। उसके पुत्र सुदिन्न ने वेसाली में बुद्ध के उपदेश सुने, वे उसके शिष्य वन गए। उस समय विजयों के देश में अकाल शुरू हुआ। सुदिन्न के कई अमीर मित्र श्रीर रिश्तेदार वेसाली में थे। अतः उसने वहाँ जाने का निश्चय किया। इस प्रकार से वह श्रीर उसके भाई खूब भिचा माँग सकते थे। एक दिन सुदिन्न अपने गाँव में भिचा माँगने के लिए गए श्रीर उन्होंने कुम्मास (चावल का भूसा) माँगा, जो एक महरी बाहर फेंकने जा रही थी। जब उसकी माँ ने सुदिन्न के आने के समाचार सुने, तब उसने उसकी पत्नी से श्रामह किया कि वह जाकर उससे मिले श्रीर पुत्र की कामना करे। सुदिन्न ने उसकी इच्छा पूरी की, श्रीर वह बठ को लीट गया। वहाँ जाकर उसने पश्चालाप किया श्रीर सारा मामला अपने भाइयों को सुनाया। जब यह बात बुद्ध के दृष्टिपथ में लाई गई, उन्होंने उस श्रपराधी भिच्च को डांटा, श्रीर यह नियम बताया कि यदि कोई भिच्च ब्यभिचार करेगा, तो वह पाराजिक का अपराधी होगा, श्रीर इस प्रकार से भिच्च बनने के लिए अयोग्य होगा। पातिमोक्ख का यह श्रथम नियम है।

जैसा उपर बताया जा चुका है, प्रत्येक नियम बुद्ध ने भिच्च आं के दोषों को केतर बनाया। ऐसे अपराधों की कहानियाँ, प्रत्यच घटित घटनाएँ न होकर, भाष्यकार की मनघड़ंत उदाहरण कथाएँ हैं। इन नियमों की शब्दावजी पर जो इन्ह टीका-टिप्पणी हुई है, उसे यदि छोड़ भी दें, फिर भी कई वाद-विवाद इन बातों पर हैं कि स्वी किसे कहते हैं, यदि स्वी पुरुष रूप में या पुरुष स्वी रूप में बदल जाए तो क्या हो, '

१. इस मनोरंजक समस्या पर पढ़ें, पी० वी० वापट का ''बौद्ध साहित्य में यौन परिवर्तन'' शीर्षक निवन्थ, जो कि अखिल भारतीय श्रोरिएंटल कांफ्र'स के १८वें अधिवेशन की पालि तथा बौद्ध शाखा में पढ़ा गया था। उस अधिवेशन के निवन्थों का सारांश पढ़िए श्रीर डा० एस० के० बेलवलकर अभिनन्दन अन्थ-भी पढ़िए।

तथा योनाचार के विविध प्रकार और सम्बद्ध विषय । जो योन विलास इन नियमों के भीतर नहीं भाते उनकी भा चर्चा है।

दूसरा नियम चोरी के बरे में है, जिसके अनुसार भिचुओं की बिरादरी से, जो अपराधी थे, उन्हें निष्कासित किया जाता था। यह विषय एक कुम्हार के लड़के धनिय नामक भिन्नु की कहानी के रूप में लाया गया है, जिसने एक विहार बनाने के लिए बिना किसी की अनुमित के लकिंद्याँ जमा कर ली थीं। इस नियम पर भाष्य करते हुए, भाष्यकार ने वस्तु श्रौर चोरी दोनों शब्दों की परिभाषा दी है। अन्त में उसने बताया है कि इस नियम के अन्तर्गत जो वस्तुएँ नहीं आर्ता, उनके प्रहण के क्या क्या रूप हैं?

पाराजिक के अन्य दो नियम भी इसी प्रकार से विवेचित किए गए हैं।

विनय-पिटक के तीसरे खगड के १०३ पृष्ठ इनसे भरे हैं।

संवादिसेस का प्रथम नियम सावत्थी में जिला गया, जिसमें एक सेटयसक नामक भिन्नु ने आत्म-विडम्बना की। भाष्यकार वे अगणित प्रकार बतलाता है, जिनके द्वारा ऐसी बातें की जाती हैं, श्रीर कौनसी बातें इस नियम के श्रन्तर्गत आती हैं और किन बातों को छट दी जाए।

संघादिसेस का दूसरा नियम यह है कि भिच्न को कभी भी किसी स्त्री के निकट सम्पर्क में नहीं बाना चाहिए। यह नियम सावत्थी में शुरू हुखा, जहाँ कि निकट के एक वन में एक उदायी नामक भिद्य रहता था, जिसने विहार में एक बाह्यगी को छुत्रा था।

भाष्यकार पहले कई प्रश्न उपस्थित करता है, "ऐसा जानवृक्तकर स्पर्श किया गया, या सहज संयोगवश वह हुआ ?" "वास्तव में स्पर्श क्या है", और इस के अन्त में यह कथन है कि अपनी माता, वहिन या कन्या के साथ ऐसा स्वर्श

इस नियम के अन्तर्गत नहीं आता।

बाद के तीन नियमों का कारण वही भिन्न बताया गया है। भाष्यकार कई प्रकार की लड़कियाँ और पत्नियाँ विचार में लेता है, और कई परिस्थितियों का विचार करता है, जिनके अनुसार इन नियमों के भीतर भिन्नु गाप करता है, श्रीर अपवाद कौन से हैं यह भी विश्वत करता है। शेष सभी नियम इसी प्रकार से समकाए गए हैं, उन पर टिप्पर्शा की गई है और वे विशद किए गए हैं।

निस्सन्गिय पाचित्तिय शाखा पर टिप्पकी करते हुए, भाष्यकार का उत्साह बहुत कुड़ कम हो गया है। वह ऐसे विशेष उदाहरण नहीं देता जो कि न नियमों के भीतर आ सकें या न आ सकें। जिन अपवादों की अनुमति दी गई है, वे बहुत ब्यापक शब्दों में लिखे गए हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई भिन्न ऐसा ही कि उसका दिमाग दुरूस्त न हो, या उसने संघ में प्रथम बार खपराध किया हो, या परिस्थितियाँ ऐसी हों कि नियम का खपडन खनिवार्य हो, तब उसे इन निवमों के खरडन का अपराधी न माना जाए।

पाचित्तिय के ६२ नियमों. पर माध्य हत्थक नामक एक शाक्य मिन्नु के वृत्तान्त से शुरू होता है। उसने नारितकों के साथ वाव-विवाद में जान-नूमकर मूठी वातें कहीं। इससे बुद्ध ने यह नियम कर दिया कि जो कोई भी जानवृष्म कर मिथ्या बोले वह पाचित्तिय का अपराधी होगा। भाष्यकार विवरण देता है कि किम परिस्थितियों में अपराध सिद्ध होता है। दूसरा नियम छ्व्यिग्गय भिन्नुओं द्वारा पैदा हुआ, जिन्होंने अन्य भिन्नुओं के प्रति निन्दा वचन कहे थे। ऐसे निन्दा वचनों का कैसा बुरा परिणाम होता है, यह माध्यकार प्रमाणित करता है, एक निन्दि वसां जामक बैल की कहानी देकर। वह यह भी बताता है कि कौन से शब्द अनादरस्चक हैं और कौन से नहीं हैं। कई जातियों, पेशों और गुणों का उल्लेख आता है, जिनके आधार पर जनसाधारण की दिन्द में भिन्न उच्च या नीच माने वाते थे।

पाटिदेसनीय के चार नियम और सेखिय के ७१ नियम ऐसे हैं कि उन पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है, और खदाइयाँ तय करने के सात तरीके बिना किसी टिप्पशी के छोड़ दिए गए हैं।

(३) भिक्खुणी-विभंग—भिक्खुणी-विभंग में सात तरह के अपराध बताए गए हैं। उनमें पाराजिका से अधिकरणसमय तक सब आते हैं और उनकी गम्भीरता के अनुसार वे सुचीबद्ध किए गए हैं।

पाराजिका के प्रथम विभाग में, भिक्खु-पारिमोक्ख में बताए चार नियमों के अलावा चार और नियम दिए गए हैं। पाँचवें नियम के अनुसार "कोई भी भिज्ञणो जिसका वासना नुकत मन हो, पुरुष के शरीर के मध्य भाग को न छुए, उसे न मखे।" इस नियम पर भाष्य करते हुए भाष्यकार सावह नामक मिगार के धोते की कहानी देशा है, जिसे युवती सुन्दरीनन्दा भिज्ञणी मिली, और कैसे उसने उसे उपयु कत अपराध के लिए प्रेरित किया। इसके बाद नियम की भाषा पर विवरणयुक्त टिप्पणी दी गई है, परन्तु यह नहीं बतलाया गया है कि कीन से उदाहरण इम नियम के अन्तर्गत आते हैं और कीन से नहीं आते। भाष्यकार केवल अपवादात्मक उदाहरण, सदा की करत देते हैं। इसी प्रकार से अन्य जीन नियमों पर भी भाष्य हैं।

दूसरे खरड में या संघादिसेस में, भिक्खु-पातिमोक्ख से सात नियम खिए
गए हैं। अन्य दस भिक्खुनियों के संघ के खिए विशेष रूप से दिए गए हैं।
पहले नियम के अनुसार 'भिच्चशो सदा कानूनी प्रतिवादों से दूर रहे'। एक सामान्य
अद्धालु ने, अपने मृत्युपत्र में अपनी सम्पदा का हिस्सा एक भिच्चशी-संघ
को दे दिया था और इससे यह समस्या उत्पन्न हुई थी। इस पर
शंका की गई और बोहारिकमहामत्त के सामने सारी समस्या रखी
गई और निर्णय माँगा गया। दूसरे नियम के अनुसार किसी भिच्चशो को अगर किसी
चोरी की जानकारी हो तो वह उसे योग्य अधिकारियों को बता देनी चाहिए। यह
योग्य अधिकारीगर्था हैं: राजा, सँघ, गर्था, पूग, और सेथि। अन्य आठ नियमों के
अनुसार भिच्चशियाँ अकेली न घूमें, पुरुषों के सम्पर्क में न आवें, आपस में न बढ़ें
और त्रिरन के प्रति अनादर न दिखाएँ। भाष्य नियमों के शब्दों तक सीमित हैं।

वीसरे खरड, निस्सगिय-पाचित्तिय के तीस निवमों में से, भट्टारह भिक्खुपातिमोक्ख से लिए गए हैं। पहले में कुछ भिच्चियों की आदत का उत्लेख है, जो भिचा-पात्र जमा करती थीं। भाष्यकार विभिन्न प्रकार के भिचापात्रों का वर्णन करते हैं और लिखते हैं कि ऐसे अपराध न करने के लिए भिच्चणी को क्या करना चाहिए। अगले नियम के अनुसार कपड़ों के वितरण में जो अनियमितताएँ हों उनका वर्णन है। बाद के आठ नियमों में बताया गया है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही भिच्चियाँ क्या विशेष घस्तुएँ लों। ग्यारहवें और बारहवें नियम के अनुसार शिच्चणी कोई उनी कपड़ा न माँगे जो चार कंसों से अधिक कीमत का हो। चार कंस सोजह कहापण के बराबर थे। खोमा कपड़ा ढाई कंस या इस कहापण से अधिक मल्य का न लिया जाए।

पाचित्तिय के चौथे अध्याय में, भाष्यकार १६६ नियमों में से ६६ पर भाष्य करता है। स्त्रियोचित अपराधों के बारे में ये नियम हैं। पाटिदेसनीय नामक पाँचवें अध्याय में भिद्धिवायाँ शुद्ध किया हुआ मक्लन, तेल, मधु, गुड़, मछली, मांख, औटाया हुआ दूध और दही न लों, ऐसा विधान है।

खुठे श्रीर सातवें खरड, जिनके नाम सेखिय श्रीर श्रविकरणसमय हैं, भिक्खु-

पातिमोक्स से लिए गए हैं।

(४) खंचक—इन के दो विभाग हैं: महावरण और जुल्लवरण। इन दो भागों में जिन विषयों का वर्णन है, उनमें स्पष्ट अन्तर नहीं है, कोई उचित कम भी नहीं है। इसिलिए यहाँ दोनों की वस्तु एक साथ दी जा रही है, जिससे पाठक कुछ करपना कर सकें। काश्मीर में गिलगित में जो पायडुलिपियाँ मिली हैं, उनमें मूल-सर्वास्ति-वादियों के विनय-पिटक का एक भाग पाया गया है। यह प्रकाशित किया गया है धौर इससे विनय-पिटक के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पहता है। इस पायडुलिपि में अध्यायों का कम इस प्रकार से हैं :—

(१) प्रवच्या (२) पोषघ (३) पवारण (४) वर्षा श्रीर (१) चर्म (६) मेंबज्य (७) चीवर (६) कठिन (६) कोशाम्बक श्रीर (१०) कर्म (११) पायदुबोहितक (१२) पुद्गल (१३) पारिवासिक (१४) पोषघस्थापन (१४) शायनासन (१६) संघमेद । देवदत्त को संघमेदवस्तु का प्रमुख पात्र बतलाकर बुद्ध की जीवनी उसमें दी गई है। राजपुत्र सिद्धार्थ द्वारा देखी हुई मनुष्य की चार श्रवस्थाश्रों का वर्णन देकर किपिलवस्तु में शावय तरुणों का बौद्ध दीचा लेना दिखाया गया है। इन्हों में देवदत्त भी एक थे। पालि विनय-पिटक में, यह जीवनी महावश्य के शारम्थ में दी गई है। जबिक शावय तरुणों की बौद्ध दीचा का प्रसंग पुरुलवश्य में सातवें श्रध्याय में दिया है। पालि श्रीर संस्कृत मूल प्रन्थों की तुलना करने पर यह जान पहेगा कि दोनों पाठों के संकलकों ने किसी पुराने श्राधार प्रन्थ को सामने रखा था, श्रीर बाद में विवरण श्रीर वृत्तान्त में मनचाई परिवर्तन उन्होंने किए। जहाँ तक मुख्य घटनाश्रों का प्रश्न है, दोनों एक सी परस्पराशों श्रीर श्रनुशासन-नियमों को सुरचित रखते हैं। केवल श्रन्तर हतना ही है कि संस्कृत पाठ में कहानियाँ श्रीर उपकथाएँ विस्तार से दो गई हैं, पालि पाठ में अहाँ तक हुआ, उन्हें दूर रखा गया है।

महावरग बौद्ध संघ के विकास का इतिहास है। बुद्ध ने जब नीरंजना तट पर सम्बोधि प्राप्त की तब से यह कहानी यश और उसके ४४ मित्रों के दीचामह्य तक जाती है। इन ४४ मित्रों में विमन्न, सुबाहु, पुरुष जी और गवस्पति भी थे, जो विभिन्न दिशाओं में चमें के प्रचार के लिए अंजे गए। फिर भी ये युवक, अशिचित धर्म-प्रचारक यह निरचय नहीं कर सके कि संघ में किस तरह के व्यक्तियों को लिया जाये। उनके निर्देशन के लिए बुद्ध ने जैसे-जैसे आवश्यकता जान पड़ी बड़े नियम बनाए।

उपोसथ (पोषध) नामक दूसरा श्रध्याय पन्द्रह दिन में जुटने वाली एक बैठक के बारे में है। यदि कोई व्यक्ति गम्भीर श्रपराध का दोषी होता था, तो उसे इस समिति में नहीं रहने दिया जाता था। चुछवग्ग के नौवें श्रध्याय में पानि-मोक्ख-यापनम नामक उपशीर्षक से इसैका विचार किया गया है। इन बैटकों का एक नियम यह था कि एक देहातु में रहने वाले सारे भिद्यां को एक विशेष विहार में तो सभा होती थी, उसमें उपस्थित रहना होता था। श्रागर कोई भिष्ण बीमार हो से वह अपने स्थान पर दूसरे भिष्ण को भेजे। वह दूसरा भिष्ण उसके दोशों की किया या श्रक्तिया को घोषित करे। इस मामले में ग्राम-सीमा की परिभाषा दी जाती थी, इसिलए ऐसी सीमाश्रों के निर्धारण के बहुत कहे नियम बनाए गए थे, श्रीर ये निरचय संब की विशेष श्रीपचारिक सभा में सबकी जानकारी के लिए कीन बार घोषित किए जाते श्रीर सर्वसम्मति से पारित किए जाते।

वीसरे-चौथे धध्याय में वर्षाकाल में भिच्न के आवास के विषय में और बस्सा-वास के अन्त में जो उरसव किए जाते थे उनके बारे में नियम हैं। भिच्चओं को सदा चलते-फिरते रहने की, यात्रा करने की आज्ञा थी। क्योंकि यदि वे एक स्थान पर रहते तो शायद अधिक अपराध करते। परन्तु वर्षा के तीन मास में भिच्चओं को एक ही स्थान पर रहने का आदेश था। इसके कई कारण थे। वस्सावास का नियम जैन और अन्य व्यक्ति भी मानते थे। कभी-कभी ऐसी भी आवश्यकता आन पहती थी कि भिच्च को अपने आवास की सीमा के बाहर उपस्थित रहना पहता था। इस कारण से सप्ताह में एक बार भिच्च बाहर जा सकते थे। कहीं भिच्च इस नियम का दुरुपयोग न करें इसके लिए विशेष रूप से कारण बताए गए हैं। इस अध्याय के अन्त में वे अपवादात्मक स्थितियाँ भी विशेष की गई हैं, जिनसे सुनिश्चित समय से पूर्व वस्सावास समाप्त करने की अनुभित दी जा सकती है।

वस्सावास में, भिच्चमों को एक साथ मिलजुल कर रहना और अनुशासन के नियम मानना धावश्यक था। यह सर्वदा सम्भव नहीं होता था। तब धाचार बतजाते थे कि वस्सावास के अन्त में भिच्च परिषद में उपस्थित और अपने अपराध सबके सामने कहें। इसमें भी वही सब औपचारिक नियम मानने पड़ते थे, जो उपोसय उत्सव के लिए होते थे। इस समिति को पवारण कहते थे। ऐसी कई अनियमितताओं के उदाहरण हैं, जहाँ आचार्य ने प्रवास्था के लिए कई नियम बनाए।

पनारका उत्सव का एक माग था अन्तिम दिन जमा किए गए चीवरों का वितरका। पवारका के दिन, जनसाधारका वहाँ रहने बाबे भिद्धओं को बिना सिजा हुआ कपड़ा दान में देते थे। यह संघ का विधान था कि ऐसे दान मिजने पर भिद्धओं को एकत्र होना चाहिए और घोषित करना चाहिए कि वे कठिन उत्सव करने जा रहे हैं। इस उत्सव का मूज उत्तेश्य बह था कि कुछ भिद्धओं को चीवरों के काटने, सीने, रंगने का काम बाँटा जाव। कपड़े तैयार हो जाने पर सब भिद्धओं में वे बाँट दिये जाते थे। फिर भी कुछ ऐसे जोग रह जातें, जो सूठ बोजकर कपने के किए निशेष निवम बनाये गये।

पाँचवें अध्याय की शुरुआत सीया को लिविस नामक एक धनिक-पुत्र की कहानी से होती है। उसका शरीर इतना कोमल था कि उसके पैरों के तलुओं पर भी बाल करते। उसे स्वयं जुद्ध ने प्रवच्या दी थी। भिष्ण धनने पर धार्मिक विधियों में बह नंगे पैर घूमता था। उसके पैरों से खून निकल खाता और जहाँ चलता वहाँ खून के दाग पढ़ जाते। बुद्ध ने उसे जूते पहनने की अनुमित दी पर यह भी कहा कि भिष्ण के नाते यह उचित नहीं है। इसका परियाम यह हुआ कि बुद्ध को सब भिष्णभों को कृते पहनने देने की अनुमित देनो पढ़ी, और वे जूते कैसे हों यह भी निरिचत कर विया गया।

ब्रुठे अध्याय में बोमार भिच्च-भिच्चियों को कौनसी दवाएँ दी जा सकती है, इसका ब्योरा है। इसमें बताया गया है कि प्रसिद्ध वैय जीवक के कहने पर बुद्ध ने बीमार भिच्चओं को सब प्रकार की श्रोषधियाँ श्रोर शल्य-चिकित्सा से जाम उठाने का बादेश दिया। इस अध्याय में उस काल की शल्य कियाशों, उसके लिए आवश्यक अपकरणों, दवाइयों श्रोर उनके बनाने की विधियों, पात्रों, दवा के मंडारों श्रोर अन्त में गरम स्नानों श्रोर फलों, फल के रसों, दूध की बनी चीज़ों श्रोर कभी-कभी मांस के शोरवे का भी निदान रूप में वर्णन दिया गया है। इसमें जीवक की शल्य-विद्या श्रीर चिकित्सा विषयक कुशलता का उल्लेख है। महापरिनिब्बाण-सुत्त से श्रवरशः लिया गया बुद्ध के पाटलिगाम जाने का वर्णन भी इसमें है।

धीरे-धीरे मिचुत्रों को न केवल रोगोपचार संबंधी सुविधाएँ ही, परन्तु चल्लवमा में बताई गई और कई प्रकार की जीवन की सुख-सुविधाएँ भी दी गई ।

विहारों के विस्तार से वर्णन चुछवगा के छठे अध्याय में आते हैं, जो जनसाधारण द्वारा भनुदिक से आने वाले भिचुओं के लिए विशेष रूप से विहार बनाये जाते
थे। उनके दरवाज़े कैसे हों, खिदकियाँ कैसी हों, और क्या-क्या सुविधाएँ हों, यह
सब बताया गया है। नवकिम्मक नामक भिचु ने इन विनय-नियमों के आधार पर
बनाये विहारों का निर्माण-निरीचण किया। इन विहारों में विशेष प्रकार की
पीठिकाएँ, आसंदियाँ और शस्याएँ थीं। इस प्रसंग में जेतवन विहार के दान की
कहानी दी गई है और बताया गया है कि अनायपिडिक बुद्ध से राजगृह में कैसे
मिखा और उसका शिष्य बन गया।

शुख्यम के पाँचवें अध्याय में स्नान, भिषा-पात्र, कर्तरिकाएँ और सूड्याँ, कमरबंद, मूत्राखय, भिषापात्र के जाने के जिए कपड़ों के कोले, जूते, बाज काटना बादि बातों का उक्लेख है। यह भी जिखा गया है कि भिष्ठश्रों को गाथाएँ ज़ोर से नहीं गानी चाहिएँ, और न अपनी चमरकारों की शक्ति का प्रदर्शन करना

बाहिए, और जो जनसाधारण त्रिरत्न के प्रति पर्याप्त आदर न दिखाये उनके यहाँ भिकापात्र उत्तटा कर देना चाहिए, यानी भिक्षा प्रहण नहीं करनी चाहिए।

महावग्ग के श्रांतिम दो श्रध्याय धार्मिक कृत्यों में श्रानियमितताश्रों को विकर हैं। विशेष धार्मिक कृत्यों के लिए मिचुश्रों की कम से कम संख्या निश्चित की गई है।

चुल्लवग्ग महावाग का ही आगे का हिस्सा है। इसलिए उसमें पहले चार अध्यायों में विनयपिटक में दी गई विविध सज़ाएँ दी गई हैं और यह भी नियम दिये गये हैं कि दंड भोगने के समय भिन्नुओं को कैसे व्यवहार करना चाहिए।

बाठवें अध्याय में यह यताया गया है कि विहार में रहने वाले भिद्ध अध्य स्थानों से या जंगलों से भाने वाले भिद्धुओं का कैसे आदरातिथ्य करें भौर उनकी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखें।

सातवें अध्याय में बुद्ध के जीवनकाल में संघ में फूट डालने वाले कगड़े कैसे पैदा हो गये थे, उनका विवरण है। बुद्ध के एक शास्य कुटुम्बी देवदत्त ने इस विरोधियों का नेतृत्व किया था। इसलिए इस अध्याय में अनुरुद्ध, भिद्दिय, शास्य-राज, आनंद, भगु, किंबिल और देवदत्त तथा उनके नाई उपालि जैसे शास्य तरुगों के बौद्ध दीचा अहण का भी मृत्तांत दिया गया है।

देवदत्त ने अजातशत्र से मिलकर बुद्ध का वध करने के लिए गुएडों के एक दख को किराए पर रखा। एक बार परथर से, और दूसरी बार हाथी से बुद्ध के भाग लेने का यस्न किया। अन्त में देवदत्त को कुछ मिश्र मिले और उन सबने मिलकर यह माँग की कि सब भिन्नुओं के लिए निम्न पाँच नियम अनिवाय बना दिये जायँ— (1) भिन्नु जंगलों में रहें, (२) भिन्ना पर जीविका करें (३) चिंधियों के कपने पहने, (४) पेड़ के नीचे रहें, इत के नीचे नहीं और (४) कभी मांस या मज्जली न लाएँ। देवदत्त की माँग जब अबु द्वारा आस्वीकृत की गई, तब देवदत्त ने वेसाली के विज्ञपुत्तक भिन्नुओं का एक अपना दल बनाया। अध्वाय के अंत में संघ और संबभेद की स्थित पर एक विशेष टिप्पणी दी गई है।

दसवें अध्याय में भिच्नणी-संघ की स्थापना की कथा है। महाप्रजापित गीतमी वे उसकी आवश्यकता अनुभव की थी, आनंद ने उसके लिए मध्यस्थ का कार्व किया। बुद ने बहुत अनिच्छापूर्वक इस संघ की स्थापना की अनुमति दी और भिच्नियों के लिए आठ गरुधम्मा बताये। पहले तो बुद ने कहा कि भिच्नियाँ अपने सब धार्मिक कार्यों के लिए भिच्नुओं पर अवलंबित रहें। विनय और धम्म की शिच्ना भी वे भिच्नुओं से प्राप्त करें। परम्तु यह पाया गया कि कभी-कभी वे भिक्न

विवेक और समसदारी से काम नहीं केते थे। इस कारण से बुद्ध को यह आदेश देना पड़ा कि भिद्धिण्याँ अपने धार्मिक कार्य स्वयं करें धौर उनके लिए नियम अधित किये गये। की जाति के वेश, केश, भूषा, शस्या, आसन-विषयक विलास प्रियता और क्रीडाभियता को रोकने के विस्तारपूर्वक नियम इस अध्याय में दिये गये हैं।

श्रांतम दो अध्यायों में सजगृह की सत्तपिखगुहा और वेसालो के वालिकाराम में जो प्रथम दो बौद संगीतियाँ जुटी थीं उनका विस्तृत वर्णन है। वस्तृतः
ये अध्याव चुक्कवग्ग का भाग नहीं होने चाहिएँ थे। प्रथम दो संगीतियों का प्रधान
उद्देश्य था बुद के वचनों का अधिकृत संग्रह करना। महाकश्यप उसके सभापति
थे। आनंद ने बुद के दिये प्रवचन पढ़े और उपादि ने बुद द्वारा बनाये शासन के
नियम पढ़े। यह संग्रह कुड़ अपवाद कोड़ कर सभी भिच्चुओं ने मान लिया। दूसरी
संगीति सौ वर्ष बाद जुटी। उसका गुस्य उद्देश्य था, वेसाली के बिद्यपुत्तकों ने कुड़
अनुशासन-नियमों की जो अवदेखना की थी, और जिन्हें वे नियमबद सिद्ध करना
चाहते थे, उन्हें रोकना। आठ भिच्चुओं की उपसमिति ने इन आचरणों को
अनियमित बोचित किया। इन आठ में से चार तो पश्चिमी प्रदेशों के कहर पुराणमतवादी भिच्चुओं में से चुने गये थे और चार पूर्वी प्रदेशों के विद्रोही भिच्चओं के दख
में से। इस समिति के सभी निर्णय सब भिच्चुओं ने प्रकमत होकर नहीं माने, और
पढ़ नया पंथ, जिसे कि महासंधिक कहा जाता है, अस्तित्व में आया।

estat de la comparta de la comparta de com



## बौद्ध शिचण

शिष्य राज्य द्वारा दिया जाए, या शिष्या राज्य का एक कर्तन्य या विहित कर्म है, यह एकदम श्राष्ट्रनिक विचार है। युरोप में प्राचीन काल में, यह काम इंसाई गिरजे करते थे। भारत में यह कार्य विविध धर्मपंथों श्रीर संस्थाश्रों का था कि वे श्रपनी शिचा-पद्धतियाँ बनायें श्रीर चलायें। इनमें ब्राह्मण पद्धति सबसे पुरानी है। यह शिचण-परम्परा वैदिक काल से श्राज तक चली श्रा रही है। इसमें एक गुरु और उसके थोड़े से शिट्यों का दल मुख्य था। इसे गुरुगृह कहते थे। बौद्ध पद्धति की परम्परा विहारों की है। उसकी पृति भिद्ध-जीवन से सम्बद्ध है।

दोनों का श्रन्तर स्पष्ट है। इससे दो प्रकार की विकास-रेखाएँ निकलीं। प्रो॰ मुखर्जी जिखते हैं कि "ब्राह्मण पद्धति में गाईस्थ्य के वातावरण की आवश्यकता होने से गुरुगृह विस्तृत बन कर बड़े विश्वविद्यालयों का रूप न से सके। बौद्ध पद्धति में शिच्या कई शिचकों के साँधिक स्वामित्व की संस्था वन गया।" इसीलिए बौद्ध पद्धति में बड़े-बड़े विहार-विश्वविद्याखय निर्मित हो सके, जिनमें हज़ारों श्रध्यापक श्रीर विद्यार्थी एक साथ रह सकते थे। बौद्ध-धर्म की श्रन्तिम तीन-चार शतियों में वे विश्वविद्यालय सारे एशिया में विख्यात हो गए और इस महाद्वीप के विविध भागों से विद्यार्थी आकर्शित होकर उनमें आने लगे। बाद के विश्वविद्यालय, जैसे नाजन्दा, वजभी, विक्रमशिला (विक्रमशीला), जगइल और श्रोदन्तपुरी, डेढ हज़ार वर्षों तक जो विकास होता था रहा था उसकी खन्तिम धवस्था ब्यक्त करते हैं। इसका इतिहास हमें शिवयों में विखरे और कभी कभी मिखने वाले कुछ प्राचीन बौद-धर्मग्रन्थों से मिसता है, श्रौर फिर कई शताब्दियों की खाई पार करके, चीनी श्रौर विन्वती स्रोतों से। कभी, बड़ी मुश्किल से कहीं किसी इस्तलिखित प्रन्य का तिथि-क्रमोक्बेख, विशेषतः चीनी धौर तिय्वती बिपि में, कुछ जानकारी दे जाता है धौर यह रहस्य ग्रंशतः प्रकाशित होता है। अतः, बौद्ध शिच्या का पूरा इतिहास दे सकना सम्भव नहीं, परन्तु कुड़ मोटी-मोटी विकास-रेखाएँ मात्र दी जा सकती हैं।

वस्तुतः बौद्ध शिष्यं का इतिहास बौद्ध मठ-विहारों थीर भिष्ठ-संबों के इतिहास का ही एक एच है। इसमें इन विहारों के भीतर के बौद्धिक जीवन की प्रक्रिया व्यक्त होती है—इस जीवन की क्रमशः प्रगतिपरक समृद्धि की, उसके शित्यों तक विस्तृत खौर उदार प्रभाव की, उसके विकसित होने छौर फैलने की। भिष्ठ के लिए प्रशिचया की पद्धित से आरम्भ होकर, नई बौद्धिक धावश्यकताओं खौर रुचियों के अनुसार उसका चेत्र और उद्देश्य बदता गया। उसे नए मानसिक खौर रुचियों के अनुसार उसका चेत्र और उद्देश्य बदता गया। उसे नए मानसिक खितिक प्राप्त होते गए। अन्ततः, विहार एक ऐसी जगह बन गए जो केवल मठवर्ख मनन छौर धमचिन्तन के स्थान ही नहीं अपितु संस्कृति खौर ज्ञान की पीठ बन गए। उनमें से कुछ विश्वविद्यालय हो गए। परन्तु यह इतिहास, जो वेदोत्तर प्राचीन भारत उनमें से कुछ विश्वविद्यालय हो गए। परन्तु यह इतिहास, जो वेदोत्तर प्राचीन भारत इस सारे कालखर में फैला है, सहसा ईसा की वासहवीं शती में धाकर एक जाता है, क्षारे कालखर में फैला है, सहसा ईसा की वासहवीं शती में मारत (बंगाल धौर प्रकृत्म बन्द हो जाता है। इस सम्बी कहानी की समाप्ति पूर्वी भारत (बंगाल धौर विहार) में बक्त्यार खिलली के विजय-श्रमियानों के साथ होती है।

#### आरम्भ

#### भिद्ध-प्रशिच्य

जय बीहों ने मठों में सन्यस्त जीवन विताने का निश्चय किया, प्रावः ईसापूर्व चीयी रातो में, तब यह प्रश्न उठा कि जो नया दीचित है और जिसने मठ में
प्रवेश किया है, उसे क्या शिचण दिया जाए। इसे निस्सय पद्धित कहते थे। इसका
अचरशः अर्थ है शिचक पर निर्भर रहना। निस्सय का कि शिचा प्रहण करने का
काज था और पूरे भिन्न बनने के पहले की स्थिति का धोतक था। ब्राह्मण प्रन्थों में
इसे ब्रह्मचर्य कहा गया है। यह एक ऐसी पद्धित थी कि जिसमें साम्प्रदायिक मठजीवन
के भीतर मुख-पूर्व गुरुगृह पद्धित का ही अनुकरण था। विद्वान, योग्य व्यक्ति जो मठ
में प्रवेश करता, पाँच वर्ष तक निस्सय में रहता था, जब कि दूसरा कोई व्यक्ति
धाजीवन निस्सय में रहता था। नव-दीचित को एक आध्यात्मिक निर्देशक मिलवा
धा, जिसे उपज्काय कहते थे, और एक व्यवस्थित पाठ पढ़ाने वाला भी जिसे आचार्य
कहा जाता था, और जो कम से कम दस वर्ष तक भिन्न रहा होता था।

जिस काल-खरड की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें आधुनिक अर्थ में सासरता नहीं हुआ करती थी, और सारी पढ़ाई मोखिक परम्परा से अवया और स्प्रस्था, या सुनने और दुहराने-स्टने से होती थी। विनय-पिटक में लिख को कौन-कौन सी वस्तुएँ अपने साथ में रखनी चाहिएँ, इनका जो उन्तेख है, इसमें कहीं भी किसी इस्टिखिक अन्य या खेखन-सामग्री का उन्तेख नहीं है



इससे सिद्ध होता है कि तब जिलने पढ़ने की पद्वि नहीं थी। वस्तुतः पुस्तक जेखन, राजकीय कार्यों के जिए जोटे ताज़पत्र के या धातुपट के जेखों को यदि छोड़ हैं, तो बहुत बाद में क्यवहार में जाया गया। शावद ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से पहले नहीं। भिन्न आचार्य अपनी छोटी-सी कवा बहुत अनीपचारिक ढंग से चलाते थे। मधुरा के प्राव्यवस्तु-संप्रहालय में एक बहुत चिसी हुई जो मूर्ति मिलती है उससे कुछ अनुमान किया जा सकता है। इसमें खुबे अकाश के नीचे ज़मीन पर कुढ़ विद्यार्थी विविध मुद्राओं में बैठे हैं, और उनके सामने गुढ़ बैठा है जिसके बाएँ हाथ में उसके सिर पर तिरछा उठाया हुआ छाता है।

बाचार्यं की शिचाएँ भी उस समय के भिच्च-जीवन के लिए बावरयक कान से सम्बद्ध रही होंगी—विनय और गाथाएँ, जातक, प्रार्थनाएँ, सूख तत्व और दर्शन । यह शिचा बार ह ।र मूख पाठ के सामृहिक रूप से बचारख या 'संगीत' बानी एक साथ मिलकर गाने से पक्की की जाती थी । इन सब का उत्तेश्य था मूख पाठों को कंठस्थ करना ।

जो जिले हुए धर्मप्रन्य नहीं थे, और जो नवदी दित के शिष्ठण का प्रमुख अंग थे, उनके धरम और विनय, वे दो अंग प्रधान थे। अच्छे बिहार में दोनों विषयों के विशेष ज्ञाता थे। उन्हें मुत्तंतिक और विनयधर कहते थे। फिर कुछ विशेष खयडों के विशेषज्ञ भी होते थे यथा मातिका-धर, जो 'मातिकांएँ' (मंत्रादि) जानते थे।

बौद्ध-धर्मधन्थों में एक छोटा सा प्रसंग आता है जिससे यह पता चलता है कि आंशिक शिक्षा कितनी निष्ठा से धौर ईमानदारी से प्रहण की जाती थी। पनारण विदारों में एक गम्भीर विधि थी। यह वस्सावास के अन्त में होती थी। एक बार यह विधि पूरी नहीं हो सकी, चूँ कि पूर्व-राजि का अधिकतर समय, बिना नीं ह जिए हुए, भिद्धओं ने धम्म-पाठ में बिताया था, सुत्तंतिकों ने सुत्तंत पढ़े थे, विनयधरों ने विनय का शास्त्रार्थ किया था और धम्म-कथिकों ने धम्म की चर्चा की थी।

धम्म-कथिक शब्द विचित्र है। उसे दो धर्य में प्रयुक्त किया गया है : एक तो धम्म शब्द अपने व्यापक धर्य में आया है जैसे 'धर्म-चक्र प्रवर्तन' में, और दूसने, अधिक विशिष्ट अर्थ में। कथा शब्द, धर्म के सिद्धान्तों पर विशेष व्याख्यान या वाद्विवाद के अर्थ में प्रयुक्त होता था, यथा कथा-वस्तु, अभिधम्म-कथा आदि।

आरम्भिक काल में भिद्ध के प्रशिचया में इन कथाओं का बड़ा महत्त्व था। इन्हीं में से आगे एक पद्धित विकसित हुई। उसी को अभिवस्म कहते हैं। अभिधस्म-पिटक में इन कथाओं का सार अधित है। यह सब कुछ मन का एकांगी ब्यापार नहीं था। एक छीर शिचक के लिए ऐसा होना जरूरी था कि ली "विद्यार्थी को घम और विनय की सब बातें समकाष, धम के अनुसार शास्त्रार्थ को और कराए, गलत सिद्धान्त कीन से दें यह बताए", दूसरी भ्रोर, विद्यार्थी के लिए भी कहा गया है कि वह "वाद्विवाद पटु हो, और शिषक यदि कोई गलत सिद्धान्त प्रह्या करे या औरों को प्रहत्य कराए तो उसका विरोध करे।"

विनय-पिटक में, आरम्भिक शिचा जैसी होती थी उसकी रूपरेखा दी गई है। यह शिक्षा केयल बौद्ध दीका प्रहण करने वालों के लिए थी। यह परम्परा से बली बा रही, मठ-विहार तक सीमित शिच्य-पद्दति बहुत मर्यादित थी। केयल

प्क खुली राह इसमें थी।

वाद्विवाद, शास्त्रार्थ, खएडन की अत्यधिक स्वतंत्रता प्रत्येक भिन्न की इन विहारों में दी गई थी। प्रत्येक व्यक्ति आपने आप सीचे, विचार करे, तर्क करे, किसी निश्चय पर पहुँचे - सब मामजों में, चाहे वे धम्म के हों या विनय के। संघ के सामने श्रीपचारिक रूप से श्रपने मतमेद रखने की पद्दति के विनय बने हुए थे। परन्तु संघ का अन्तिम निर्णय भी, जो कि संघ में मतदान (शलाका) की बहुसंख्या से निश्चित किया जाता था, व्यक्तिगत मत-विश्वास को कुथिठत नहीं करता था। जो स्रीग भिन्न मत रखते थे, इन्हें अपना इल बनाने की अनुमति दी जाती थी। मठ और विहार के जीवन में इस प्रकार की सुविधा विचार स्वातन्त्र्य बढ़ाने में श्रीर उसे वीच्यातर बनाने में जहाँ सहायक हुई, वहाँ इसी चीज़ से उन सब विभिन्न सम्प्रदावों भीर पन्थों का बीज-वपन हुआ, जो कि बौद इतिहास का एक प्रमुख झंग वन गए। इस प्रकार से बौद-धर्म में अगियात पन्य और उपपन्थ, जिनका आरम्भिक रूप एक नई विचारधारा से या भिद्य-मन के एक नए बान्दोलन से था, एक साथ समाहित हो गए।

### विद्या-पीठों के रूप में विद्वार

बौद्धिक मुकाव

अपर जो भिष्ठ की दीवापूर्व मानसिक तैयारी की रूपरेला दी गई है, उसमें इस बात पर ज़ीर दिया गया है कि वह बौद्धिक दृष्टि से तेज़ बने । ज्यों-ज्यों बौद्ध मठ और विहार केवल आध्यात्मिक संस्कृति के रचा-गृह न रह कर, विद्या के केन्द्र बनते गए, यह आग्रह बढ़ता गया । फाहियान और युधान-च्यांग जहाँ अपने बाजा वृत्तान्तों में कई विदारों में जाने का वर्णन देते हैं, वहीं यह भी जिखते जाते हैं कि अमुक-अमुक मठ या विद्वार में फर्लो-फर्ला विद्वान भिन्नु ने अमुक विशिष्ट अन्य की रचना की । यह इस बात का संकेत है कि विहारों के स्वरूप में और नया मोब पैदा हुआ । यह घटना शायद ईसा की प्रथम शती या उससे कुछ पहले घटित हुई ।

इस विकास के क्या कारण हुए, यह देखने के लिए दूर नहीं जाना होगा। बौद्ध-धर्म धन्य-धर्मियों का धर्म-परिवर्तन करा के अपने धनुयायियों की संख्या मृद्धि चाहता था। दूसरे, बौद्ध विहारों का धरितत्व राजाश्रय या लोकाश्रव पर था, धौर इसके लिए मठ-विहारों में रहने वाले भिन्न-संघ को उस आश्रय के योग्य बनना धावरयक था।

यह योग्यता सिद्ध करने का एक प्राचीन परम्परा-सम्मत मार्ग था शास्त्रार्थ, पण्डत-समाएँ या विविध पन्थों के बीच में वादिववाद । कभी ये एक ही धम के कई पंथों में होते या दो परस्पर विरोधी धमों के प्रतिनिधियों के बीच होते थे। ऐसे शास्त्रार्थों के कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक उदाहरण हैं, प्राचीन और नवीन, चैदिक काल में, श्रशोक के समय में (ईसा पूर्व तीसरी शती), हर्ष काल में (ईसा की सातवीं शती) और बाद में भी । इसी कारण से बौद्ध शिच्या पद्धति में भी तर्क और न्याय की बारीकी में पारंगतता प्राप्त करने की स्पद्धा जगी । उदाहरणार्थ 'सप्तदशम्मी शास्त्र' नामक प्रन्थ के पन्द्रहवें खयड में मैत्रेय सात श्रध्यायों में वादिवाद कला का वर्णन देता है । यह बौद्ध संस्कृत प्रन्थ शायद ४०० ईस्वी का होगा। भारतीय तर्कशास्त्र के इतिहास में माध्यमिक न्याय का प्रतिनिधित्व पूर्णतः बौद्ध विद्वान भिच्च श्रों द्वारा किया जाता है, जिनकी कृतियाँ भारत में नष्ट हो गई, परन्तु वै तिब्वत में प्राप्त हुई और परिडत एस० सी० विद्याभूषण ने उन्हें इस शताब्दी के शारम्भ में खोज निकाला।

एक महत्त्वपूर्ण वात, जिसके दूरगामी सांस्कृतिक परिणाम हुए, बहु
थी कि पुराने मठ-शिच्या के कुंद-ज़हन और बन्द रूप का पूर्ण नाश होकर ये विहास
धीरे-धीरे विद्यापीठों में परिवर्तित हुए। भिच्न का अध्ययन केवल वौद्ध-धर्म प्रन्थों
के पठन-पाठन से पूर्ण नहीं होता था। भिच्नुओं को और भी विषय पढ़ाए जाते थे
अन्य धर्मों के सिद्धान्त सथा अन्य दर्शन की पद्धतियाँ, (जो वौद्ध विचारों के अन्तर्गत्व
थे) और कुछ विहारों में तो ज्यावहारिक महत्त्व के विषय जैसे खेती और
बास्तु-विद्या भी सिखाई जाती थी। ये विद्याएँ विहारों के निर्माण धीर
निर्वहन के बिए आवश्यक थीं। ईसा-पूर्व प्रथम शती के बाद, जन
कुस्तक-केलन प्रचलित हुआ, प्रन्थों का संग्रह और सुरचा भी विहारों में होने लगी।
बाद में नाजन्दा और विक्रमशिजा जैसे विश्वविद्यास्त्रयों के इस्तिविद्यत प्रन्थों के

परन्तु ये विद्यापीठ अपना संन्यस्त रूप बराबर बनाए हुए थे। वहाँ रहने काले विद्याधियों को मठ और विहारों के विरक्त जीवन के सब नियम पालने पहते थे। चीनी यात्रियों के क्यून से जान पहता है कि हन विद्यालयों में विविध बौद पन्थों के भिचुन्नों के प्रवेश तक ही विद्याधियों की संख्या सीमित नहीं थी, परन्तु कई भ्रदीचित बौद विद्या-जिज्ञासु, बुद्धेतर सुमुद्ध भी वहाँ प्रवेश पा सकते थे। उन्हें भाणव और ब्रह्मचारी कहते थे। एक मठ में रहने और सीखने के एक साथ अपने किए इस समय किसी प्रकार के पैसे देने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। उत्यवस्था और अनुदान

राजा लोग और जनसाधारण एक आध्यात्मिक कर्तव्य के नाते इन मटों को अजुदान देते थे। जो राजा बौद्ध-धर्म का विकास चाहता, वह किसी एक ग्राम या अजुदान देते थे। जो राजा बौद्ध-धर्म का विकास चाहता, वह किसी एक ग्राम या अमा-संघ का सारा लगान श्रनुदान के रूप में पास के विहार को दे देता। विहार की ज़मीन और इमारतें किसी व्यापारी व्यक्ति या साधारण श्रमीर भक्तों के दान के रूप में होतीं। इस प्रकार से कई विहार और भिन्नु-गृह समृद्ध बनते गए, उनकी सुन्दर इमारतें और सभागृह बने। उनमें भरे पूरे धान्य-भांदार और बहुत सी स्थावर सम्पत्ति भी जमा हुई। कई मठों का एक ही प्राचीर के बीच संघ वन गया और उनकी एक ही संस्था हो गई।

काहियान ने वर्षन किया है कि राजा और वैश्यों के अप्रणी भिष्ठुमों के लिए जो विहार बनाते उनमें खेत, घर, बगीचे, फलों के उद्यान, पह इत्यादि यहाँ पास में रहने वाली जनता के सहयोग से, दान में देते। राजा की ओर से विहारों पास में रहने वाली जनता के सहयोग से, दान में देते। राजा की ओर से विहारों पास में रहने वाली जनता के सहयोग से, दान में देते। राजा की ओर वे एक को जो दान-पत्र दिए जाते, "वे धात की पिट्टियों पर खोदे जाते, और वे एक राजा से दूसरे राजा को वंश परम्परा से मिलते। किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजा से दूसरे राजा को वंश परम्परा से मिलते। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन्हें वह रह कर सकता।" "जनता के पर आदर व्यक्त करता, अपने पिशतेदारों और मिल्रयों को लेकर, इन भिष्ठुमों को अपने हाथों से लिल्हाता।" "जनता के परिवार मंत्रियों को लेकर, इन भिष्ठुमों को अपने हाथों से लिल्हाता।" "जनता के परिवार मंत्रियों को सब आवश्यक चीज़ें विगुल मात्रा में देते थे, लाकि कोई कमी इन भिष्ठ संघों को सब आवश्यक चीज़ें विगुल मात्रा में देते थे, लाकि कोई कमी या कोवाही न रह जाए।" कई मठ, सातवीं शती के अन्त में इतने अभीर हो गए ये कि चीनी यात्री इ-ित्संग जब उस शुताब्दी के अन्त में वहाँ आया, तब उसने अनी निन्दा-सी की है। वह लिखता है—"यह मठ के लिए उन्ति नहीं कि वहाँ आवश्यकता से अधिक द्रन्य हो, अब-भोडाशों में गला हुआ अब हो, अगिणत स्त्री-आवश्यकता से अधिक द्रन्य हो, अब-भोडाशों में गला हुआ अब हो, अगिणत स्त्री-आवश्यकता से अधिक द्रन्य हो, अब-भोडाशों में गला हुआ अब हो, अगिणत स्त्री-आवश्यकता से अधिक द्रन्य हो, अब-भोडाशों में गला हुआ अब हो, अगिणत स्त्री-आवश्यकता से अधिक द्रन्य हो, अब-भोडाशों में गला हुआ अब हो, अगिणत स्त्री-आवश्यकता से अधिक द्रन्य हो, अब-भोडाशों में गला हुआ अब हो, अगिणत स्त्री-आवश्यकता से अधिक द्रन्य हो, अव-भोडाशों में गला हुआ अब हो, अगिणत स्त्री-आवश्यकता से अधिक द्रन्य हो, अव-भोडाशों में गला हुआ अब हो उसका कोई उपयोग प्रत्री हो।

#### चीनी यात्री और उनका साद्य

काहियान पाँचवीं शती के पूर्वाई में पाटिलपुत्र के दो विहारों में गया था। ये दोनों उस कालखर में देश के विभिन्न भागों में जो विहार बन रहे थे, उनके नमूने थे। उनमें से एक 'बहुत विशाल और सुन्दर' महायान विहार था, दूसरा हीनयानी था। दोनों में मिला कर इः से सात सौ भिन्न रहते थे। वह इन दो विहारों के बारे में लिखता है—''बहाँ-के बाचार-व्यवहार के नियम और विद्यार्थिं के लिए व्यवस्था देखने योग्य है। सब जगह के सबसे अच्छे और योग्य अमण, विद्यार्थीं और सत्य-जिज्ञासु वहाँ आते थे।''

उनकी शिषा पद्धति के रूप ने कािह्यान को भी आकर्षित किया था, यद्यपि वह एक धार्मिक तीर्थ-यात्री ही अधिक था। उसके बाद भारत में विद्याप्रेमी और विद्वान युत्रान-च्वांग आया। इन दो शित्यों के बीच में विद्वारों का शिष्य-पच बहुत विकसित हो गया था। देश के विभिन्न प्रदेशों से विद्वान खोग वहाँ पुस्तक जिखने के जिए, अध्ययन करने, सीखने के जिए आते थे। इन विद्यापीठों की कीित दूर के बौद्ध देशों में फैजी थी। इसी कारण से विद्वान तीर्थ-यात्री, विशेषतः चीनी, वहाँ जिंचे चजे आए और उन्होंने इन महाविद्वारों के प्रत्यच-दर्शन पर आधारित वृत्तान्त जिखे हैं। ये महाविद्वार भारत में ऐसे केन्द्रों की तरह थे, जो कि अन्य देशों में बौद्ध संस्कृति और ज्ञान फैजाने वाजे प्रकाश-वाहकों का कार्य करते थे।

पूरा उत्तरी श्रीर दिल्ला चीन देश, ४०० ईस्वी तक बौद-धमं अपना चुका या। फिर्ज़जेराल्ड के शब्दों में—"बौद व्रताचार सर्वत्र पाले जाते थे, मन्दिर श्रीर मठ प्रत्येक सूबे में बनाए गए, भिच्च-भिच्चियों की संख्या बहुत थी श्रीर उन्हें बहुत श्रादर दिया जाता था" (शार्ट करूचरल हिस्ट्री आफ चाइना ए० २७६)। इस समय चीन में बौद-धमं में कई ताश्रो-धमी विश्वास श्रीर आचार श्रागए थे श्रीर उन्होंने बौद-धमं के मूल रूप को विकृत कर दिया था। उस युग के चीन के बौद भिच्च मानते थे कि चीनी बौद-धमं को सुधारने श्रीर शुद्ध करने के लिए बौद-धमं के मूल देश की श्रोर जाना चाहिए, मूल प्रत्यों को जमा करना चाहिए श्रीर सही बताचार सीखने चाहिए। तीर्थ-यात्रा का उद्देश्य तो था ही परन्तु विशेषतः इस उद्देश्य से प्रेरित होकर चीनी तीर्थ-यात्रियों की एक परम्परा सी चल पदी, हजारों मील रेतीले रेगिस्तान श्रीर पर्वत लांध कर वे यहाँ श्राए। एक श्राधुनिक चीनी इतिहासकार प्रो० लिश्चांग-ची-चाश्रो के श्रनुसार, रुवीं, ६ठी, ७वीं श्रीर आठवीं शती में कम से कम १६२ वीर्थ-यात्री चीन से भारत में आए, ऐसा चीनी सीर्तों से

पता चलता है। इनमें से केवल तीन व्यक्तियों के ऐतिहासिक श्रमिलेखों का चीन-विद्याविशारदों ने पूरा श्रता-पता लगाया है श्रीर उनके श्रनुवाद किए गए हैं। वे तीन हैं—फाहियान ४०१ से ४११ ईस्वी के भारत का, श्रुश्रान-च्यांग ६२६ से ६४६ ईस्वी के भारत का श्रीर इ-िरसंग ६७१ से ६६४ ईस्वी के भारत का श्रीर इ-िरसंग ६७१ से ६६४ ईस्वी के भारत का श्रीर इ-िरसंग ६७१ से ६६४ ईस्वी के भारत का

# विहार-विश्वविद्यालय

युज्ञान-च्यांग विद्वान महायानी भिद्ध था। भारत-प्रयाण के अवसर पर उसने विविध विश्वविद्यालयों में बौद्ध धौर ब्राह्मण दर्शनों का अध्ययन किया। उसने विशेष रूप से इन दो संस्थाओं का उल्केख किया है—पूर्व में नालन्दा और पश्चिम में बलभी का। बलभी कीनयानी विद्यालय था। अतः उस और उसका इतना ध्यान नहीं गया, परन्तु नालन्दा का बहा विवरस्थपूर्वक वर्णन उसने दिया है, जिसे उसके शिष्य और जीवनी लेखक ह्युई-की ने और सम्पूर्ण रूप दिया है। नालन्दा में श्राह्मण और जीवनी लेखक ह्युई-की ने और सम्पूर्ण रूप दिया है। नालन्दा में युआन-च्यांग ने, उस संस्था के प्रमुख आचार्य शीलभद्र से पाँच वर्ष तक योग-दर्शन का अध्ययन किया। यह एक बहुत बहा विश्वविद्यालय था, वहाँ अध्ययन की कई का अध्ययन किया। यह एक बहुत बहा विश्वविद्यालय था, वहाँ अध्ययन की कई कालाएँ थीं, ज्याक्यान के लिए प्रकोष्ठ थे, प्रन्यालय थे, ज्याक्यानों के लिए प्रवेश श्रीर उपस्थित के नियम थे, अनुशासन के और विद्यार्थियों के व्यवहार के नियम थे, श्रीर उपस्थित के नियम थे, अनुशासन के और विद्यार्थियों के व्यवहार के नियम थे, श्रिचण व्यवस्था के विधि-निषेधात्मक नियम थे, नियमों की अवदेखना का पूरा द्यु विधान था। यह संस्था कितनी बही थी यह इसी से जाना जा सकता है कि युज्ञान विधान था। यह संस्था कितनी बही थी यह इसी से जाना जा सकता है कि युज्ञान व्यांग के अनुसार वहाँ डेड हजार अध्यापक और दस हजार विद्यार्थी थे। इ-िसंग के समय में यह संस्था घटकर ३००० तक हो गई थी।

यह कहा जाता है कि व्याख्यानों श्रीर वाद्विवादों के लिए सी श्रासंदियों रोज़ जमाई जाती थीं। बौद्ध श्रीर बाह्यस दर्शनों का श्रध्ययन किया जाता था। इसमें श्राध्यात्मिक श्रीर ऐहिक दोनों प्रकार के विषय श्राते थे, श्रीर विद्यार्थियों को विषय चुनने पड़ते थे। युश्रान-च्वांग की जो जीवनी हू ई-जो ने लिखी है उसमें पष्ट १९२ पर नालन्दा में पहाए जाने वाले विषयों का वर्सन दिया गया है—"नालन्दा विश्वविद्यालय के भिष्ठ श्रीर श्रन्य निवासियों की संख्या सदा १०,००० थी, श्रीर वे सब महायान की शिषा पाते थे। श्रद्वारह पन्थों के प्रन्थ पढ़े जाते थे जिनमें वेद-वेदांग थे, हेतुविद्या, शष्टद्विद्या, चिकित्साविद्या, श्रथवंवेद या मन्द्रविद्या, सांख्य श्रादि विद्याएँ थीं, साथ ही वे श्रन्य फुटकर प्रन्थों का भी सूष्ट श्राद्यव

करते थे। एक हज़ार व्यक्ति वहाँ ऐसे हैं जो बीस सूत्र प्रमथ और शास्त्र समस सकते हैं, २०० ऐसे अध्यापक हैं जो ऐसे तीस प्रम्थ सिखा सकते हैं और कदाचित दस ऐसे हैं, जो पचास प्रम्य समसा सकते हैं। अकेले शीजभद्र ऐसे हैं जिन्होंने सारे ग्रम्थ पूरी तरह पढ़े है और सब प्रन्थों को समस्ता है।"

''बौज्-धर्म के वृत्तान्त'' के ३४वें ऋध्याय में इ-स्लिंग भारतीय विद्यालयों में को शिच्या पद्यति प्रचित्त थी उसके बारे में और जानकारी देते हैं। विद्यार्थी के ध्यययन का एक मुख्य अभिवास विषय था संस्कृत-ब्याकरण । इ-स्सिंग जिस्तते हैं -- "प्रुराने अनुवादक (संस्कृत से चीनी में) संस्कृत भाषा के नियम हमें नहीं बताते " " अब मुक्ते पूरा विश्वास है कि संस्कृत ब्याकरण के सम्पूर्ण अध्ययन से, श्रव इस श्रनुवाद में जो भी कठिनाइयाँ श्राघेंगी, दूर हो जाएँगी।" याद में वह, संस्कृत ब्याकरण का ब्यवस्थित रूप से देसे सध्ययन होता था, उसका वर्णन देता है। यशोमित्र की टीका से स्पष्ट है कि व्याकरण प्रन्थ पढ़े जाते थे, उनमें मुख्य ये थे: पाधिनी सूत्र, धातुपाठ, अन्द्रधातु, उत्पादिसूत्र, काशिका वृत्ति, वृश्चि (शायद पांवजित महाभाष्य), भर्त हरी का शास्त्र, वाक्यपदीय और पेई-न ग्रथवा बेदा-वृत्ति । वे आगे लिखते हैं कि तरुण विद्यार्थी हेतु-विद्या और अभिधर्म-कोश सीलते हैं। न्याय-द्वार-तर्क-शास्त्र सीखने से उनकी अनुमान शक्ति विकसित होती है, और जातक-माला पढ़ने से उनकी कल्पना और विचार-शक्ति बढ़ती है। भिन्नु न केवल सब विनय सीखते हैं, बल्कि समस्त सूत्रों एवं शास्त्रों का भी अनुसंघान करते हैं। वह और भी जिखता है कि "भारत में दो परम्पराएँ ऐसी हैं जिनके द्वारा मनुष्य कँची वौद्धिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। एक, वास्म्वार कंठस्थ करने से बुद्धि बढ़ती है, दूसरे वर्णमाला के अवरों से विकार निश्चित हो काते हैं। इस प्रकार से दस दिन के भीतर विद्वान को ऐसे लगने लगता है कि उसके विचार फव्वारे की तरह उठ रहे हैं और एक बार सुनी हुई चीज़ दुवारा बताने की झरूरत न होते हुए, बरावर याद रह जाती है। यह सिर्फ सुनी-सुनाई हुई गए नहीं है, परन्तु मुके स्वयं ऐसे स्रोग मिले हैं भा

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर दीचान्त समारोह होता था। उसमें विद्यार्थी की सामाजिक स्थिति और गुर्थों को देखते हुए उपाधियाँ दी खाती थीं। नित्य का कार्य-क्रम घटिकाशंत्र के सहारे नियमित किया जाता था। एक बढ़े से पानी के कटोरे में एक क्रोटी छेद वाली कटोरी रखी जाती थी। वह एक प्रहर के चौथे हिस्से में पूरी मर जाती, किर एक नगाहे से एक प्रहर की सूचना दी खाती थी। विद्यार्थी और शिष्टक का एक काम का दिन बाढ़ घंटों का होता था।



बुद्ध जन्म नागाजु नकोगडा से प्राप्त ३री सदी में निर्मित प्रस्तरमूर्ति





entनाथ से प्राप्त, र्श्वों सही (गृत काल) में निमित्र प्रस्तर मृति for the Arts



Indira Gandhi National Centre for the Arts



महात्मा बुद्ध नालन्दा से प्राप्त, श्वीं सदी में निर्मित कौंस्यमूर्तिira Gandhi National Centre for the Arts



वुद्ध की काँस्वमूर्ति डोंग हुझोंग से प्राप्त, ३री सदी में निर्मित



Indira Gandhi National Centre for the Arts





महाराजा का स्वप्न बोरो बुद्र से प्राप्त, पर्वी सदी में निर्मित



बिलदान बोरो बुदूर से प्राप्त, ्रीं नर्वी सदी में निर्मित



केथिसत्व का उपदेश सुनते हुए राजा बोरो इदूर से प्राप्त, म्वीं सदी में निर्मित





बुद्ध की अवतरण<sup>°</sup> स्याम से प्राप्त





अजन्ता का चैत्य भवन छुठी सदी में निर्मित; गुफ्रा संख्या १६





साँची का मुख्य न्तुप, बाह्य इश्य देरी सदी ई० पूर्व से १ ली सदी ई० पूर्व तक निर्मित



बोरो बुद्र का आकाश से लिया गया चित्र जावा का जगत-प्रसिद्ध बौद्ध मन्द्रिर





थुपाराम दागोना अनुराधापुर, श्रीलंका का प्रसिद्ध बौद्ध मन्दिर





मिंगलजेदी पैगोडा पगान, बर्मा में १३वीं सदी में निर्मित





दो अप्सराएँ सिगिरिया, श्रीलंका में श्वीं सदी में निमित





राजकुमारो का शृङ्गार वेग्रम (हिन्द चीन) में १ली-२री सदी में चित्रित





अशोक स्तम्भ की सिंहमूर्ति सारनाथ से शास, तीसरी सदी ई॰ पूर्व में निमित

नाजन्दा अवने 'वाद-विवादों की शाखाओं' के जिए प्रसिद्ध था। सचसुच, अससे और पुरानी, प्रविष्ठित परम्परा का स्मरण हो आता है—कथाओं की परम्परा का। इन शाखाओं में न केवल भारत के सब प्रदेशों से परन्दु सुदूर पूर्व और विञ्वत से भी पढ़ने वाले आते थे। ''पढ़ने में और वाद-विवाद करने में दिन यों बीत जाता था कि दिन के घंटे उन्हें कम जान पड़ते थे'' (युआन-च्वांग)। नाजन्दा तथा अन्य वाद-विवाद बाह्मण्यभीय तथा बौद्ध विचारों और विश्व-विवालयों में किए गये ये वाद-विवाद बाह्मण्यभीय तथा बौद्ध विचारों और संस्कृति के समन्वय में इतने सहायक सिद्ध हुए कि प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का अन्तिम काल बढ़ा रहस्यमय बन गया।

तिब्बती स्रोतों से पता चलता है कि नालन्दा के प्रन्थालयों में हस्तलिखित प्रन्थों की कितनी विशाल सम्पदा थी। लामा तारानाथ और १७वीं, १८वीं शती के प्रन्थ तिब्बती लेखक जिन्होंने बौद धर्म के इतिहास लिखे हैं, इस सम्पदा के बारे में जिलते हैं कि विश्वविद्यालय के श्रहाते का बहुत बदा बेरा इन प्रन्थालयों के लिए जिलते हैं कि विश्वविद्यालय के श्रहाते का बहुत बदा बेरा इन प्रन्थालयों के लिए जिलते से रखा गया था और उस पर बदी-बदी, कई मंजिलों वाली इमारतें थीं, जलमें से तीन के सुन्दर नाम थे—रत्नोद्धि, रत्नसागर, रत्न-रंजक। पहला अन्यालय नौ मंजिला था। तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार एक कोधी सर्व्यक के प्रान्थालय नौ मंजिला था। तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार एक कोधी सर्व्यक के द्वारा जानव्यक कर श्राग लगा दी गई और प्रन्थालय की ये बदी इमारतें भस्मसात हो गई।

कई शताबिदयों पूर्व नालन्दा की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय के नाते वह अपनी परम कीर्ति पर पहुँचा ६ठी शती में, फाहियान और युआन-च्वांग के काल के बीच में, और शायद विक्रमशीला विश्वविद्यालय की बढ़ती हुई कीर्ति के सामने इंसकी कीर्ति कुछ मन्द पड़ गई हो, फिर भी तीन शताबिदयों तक नालन्दा का नाम चमकता रहा। १९६७ ईस्वी में विहार पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ बसे बह न सह सका। उस समय के इतिहासकार मिनहाज़ ने लिखा है कि इस इमले में सिर घुटे हुए दुजारियों का करले-साम किया गया ( तबकत-इ नसिरी, पृष्ठ ४४२)।

स्थापत्य की दिष्ट से ७वीं शती के भारत में नाजन्दा कदाचित सबसे बहा और सबसे मुन्दर विहार था। युद्धान-च्वांग का ही नहीं, परन्तु बाद की शती के राजा यशोवर्मन के एक वर्णनात्मक शिलाखेल का साच्य है कि नाजन्दा में "बिहारों की राजा यशोवर्मन के एक वर्णनात्मक शिलाखेल का साच्य है कि नाजन्दा में "बिहारों की पंक्तियां थीं और माकाशचुम्बी शिलारों की मालिकाएँ थीं।" हवुई-लो और युद्धान-पंक्तियां थीं और निवरण देते हैं:—"बाहर के सब चौक, जिनमें पुजारियों के कमरे हैं, चार मंजिल बाले हैं। प्रत्येक मंजिल का एक महासर्थ जैसा बाहर का जनकरदार पुरुद्धल दिस्सा है और रंगीन बेलें, मोतियों जैसे चमकने बाले लाल सम्मे, जिन पर

बहुत सुन्दर नक्काशी का काम किया हुआ था, बहुत-से अच्छी तरह सजाए हुए जीने और छुज्जे इत्यादि थे। छुतों पर ऐसे कवेलू थे जो प्रकाश की किरणों को हज़ार रंगों में परिवर्तित करते थे। थे सब उस इरय की सुन्दरता को बढ़ाते हैं। भारत में संघाराम इतने हैं कि उनकी गिनतो नहीं, परन्तु इनमें सबसे अधिक सौन्दर्य और केंचाई में प्रसिद्ध यही है" (इवुई-बी)। "इस संस्था का, जो कई राजवंशों का निर्माख कार्य है, स्थापत्य सम्पूर्ण है और सचमुच सुन्दर है" (युआन-च्वाँग)। जहाँ स्थापत्य का यह महान नमूना स्थित है वहाँ की प्राकृतिक स्थित भी उस सौंदर्य से मिलती-जुलती हुई है। ज़मीन पर कई सरोवर हैं जिनमें नीकोत्पन्न विपुत्न मात्रा में हैं, और उनके सुन्दर नीले रंग के साथ कनक पुष्प सब धोर से अपना गहरा खाब रंग मिलाते हैं। आम्रकुकों की घनी छायाएं सब और ज़मीन पर छितरी हुई हैं। नाजन्दा के इस सारे स्वामाविक और मानव निर्मित सौंदर्य में से सिवाय लग्डहरों के अब कुछ बचा नहीं है। यत्र-तत्र मिट्टी के ढेर हैं, लग्डित पत्थरों की प्रतिमाएँ हैं। प्ररातत्विद्ध अपने फावड़े और कुदालें लेकर वहाँ ब्यस्त हैं।

राजगृह (बिहार राज्य) से कुछ मील दूरी पर बड़गांव देहात ही प्राचीन नालन्दा था। पुरातत्विविदों ने वहाँ खुदाई की, और जो उहा मिला वह एक पास के संप्रहालय में रखा गया है। इन वस्तुओं में विश्वविद्यालय की मुहर मिली है, जो पायर पर खुदी है। उस पर धर्मचक है। उसके दोनों और एक-एक मृगशावक है। उस पर यह लिखा है 'नालन्दा महाविहार महाभिष्ठ-संघ'। इस मुहर से यह सिद्ध है कि यह विश्वविद्यालय अपने आप में पूर्ण एक ऐसी संस्था थी जिसमें आगणिस विहार थे। ये विहार विविध सिद्धों में बनाए गए थे और इस प्रकार यह महाविहार बना था।

युत्रान-च्वांग और इ-िसंग दोनों ही एक और प्रमुख महाविहार का वर्णन करते हैं। वह परिचमी भारत का बलभी का महाविहार था। ई-िसंग लिखता है कि इन विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी दो-तीन वर्ष तक अपना अध्ययन पूरा करने के लिए रहते थे। उस शती में बलभी हीनथानियों की सबसे बड़ी संस्था थी और नालन्दा महायानियों की।

### विकमशीला

जपर बताए विश्वविद्यालयों के श्रलावा, श्रन्य कई बौद्ध विश्वविद्यालय भी ये जो मुस्लिमों के बिहार-बंगाल के विजय-काल तक चलते रहे। विद्यती स्त्रोतों से उनका पता चलता है। वारानाथ के 'भारतीन बौद्ध-धर्म के इतिहास' के वर्णन से और अन्य ऐतिहासिक इस्त्रालिखित रचनाओं में तिथि के जो उल्लेख हैं, उनसे जान पहना है कि विक्रमशीला इन विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ा और प्रसिद्ध था। गंगा के दाहिने किनारे पर 'जहाँ पवित्र नदी उत्तर को बहती है', विक्रमशीला एक छोटी-सी पहाड़ी पर था। यह स्थान अभी तक निश्चित रूप से नहीं पाया गया। कदाचित् पानी के बरसों के कटाव से वह बहु गया हो। अपने सबसे चरम काल में इसे वंगाल के बौद्ध पाल राजाओं का आश्रय प्राप्त था, यह बहुत बड़ा विद्यालय रहा होगा। इसके छु: द्वार थे। हर द्वार पर एक विश्वविद्यालय का विद्वान रचक होता था, जो द्वार-पिडत कहलाता था। इसमें पिखडत की अन्तिम उपाधि दी जाती थी।

तिब्बती अभिलेखों के अनुसार दीपंकर श्रीज्ञान (१८०-१०४३ ई०) के नाम से सम्बद्ध होने के कारण विक्रमशीला की कीर्ति थी। श्रीदंतपुरी में अपना अध्ययन पूरा करके यह विद्वान आचार्य १०३४-३८ ईस्वी में विक्रमशीला विश्वविद्यालय के मुख्य बने। बाद में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वे तिब्बत में गए और बौद्ध-धर्म के सुधार का आन्दोलन उन्होंने शुरू किया। तब बौद्ध-धर्म तिब्बत का राजधर्म था।

वह अपनी साठ वर्ष की आयु में थे और विक्रमशिला के मुख्य थे, जब उन्हें विव्यती राजा का निमंत्रण मिला और उनसे राजदूतों ने आग्रह किया। तब बहुत अनिच्छा से उन्होंने वहां जाने की बात कव् ल की। रास्ता कठिन था और उसमें वे अक जाते थे। वे रास्ते के कई चक्करदार, हवा के सख़्त मकोरों से भरे 'लास' (पहाड़ी मार्गों) से होते हुए हिमालय पार करके तिब्बत कैसे पहुँचे, वहाँ उनका कैसा ज़ोरदार स्वागत हुआ, यह सब बातें अतिश की विव्यती जीवनी में दी गई हैं। अतिश दीपंकर श्रीज्ञान का विव्यती नाम है। यह जीवनी दीपंकर के तिब्बती शिष्य नाम्चो दीपंकर श्रीज्ञान का विव्यती नाम है। यह जीवनी दीपंकर के तिब्बती शिष्य नाम्चो ने लिखी है। उस उपडे और सब्त, अंची-नीची ज़मीन वाले देश में तेरह वर्षों के धर्म-प्रचार कार्य के बाद जब वे काफी प्रसिद्ध हो गए और उनकी आयु भी काफी हो गई तब, नेथन नामक एक अज्ञात अंसवर्ती स्थान में, वे स्वर्गवासी काफी हो गई तब, नेथन नामक एक अज्ञात अंसवर्ती स्थान में, वे स्वर्गवासी हुए। उनकी समाधि अभी भी वहाँ है। उसका वर्षन और चित्र कैंप्टेन वाढ्डेल के 'रहासा और उसके रहस्य' (१६०१) नामक प्रन्थ में मिलेगा। वाढ्डेल के बीसवीं शती के आरम्भ में गया था।

दीपंकर तिब्बत में लामावाद का प्रचासक-संस्थापक था श्रीर तिब्बत में उसे तिब्बती नाम से पूजा जाता है। दिजिलिंग के घूम मठ में लामा देवताश्रों की अयानक तांत्रिक श्राकृतियों में एक श्रकेली मानवी प्रस्तर प्रतिमा श्रतिश की है। जगहल श्रीर श्रोदन्तपुरी

वंगाल के बौद्ध पांल राजा वहे विद्या-प्रेमी थे। राजा रामपाल (१०८४-११३० ई०) ने एक नई राजधानी गंगा श्रीर उसकी एक सहायक नदी करतोया के संगम पर बनाई। उसका नाम रामावती रखा। यहाँ उसने जगइल नामक बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किया। वह मुश्किल से डेढ़ सदी रहा होगा कि बिहार के मुस्लिम ब्राक्रमण में वह भी नष्ट हो गया। परम्तु इस छोटे-से समय में उसमें कई विद्वान हुए जिनके नाम ब्राज हमें केवल ग्रम्थों के तिथि बौर जेलकोल्लेख मात्र से पता चलते हैं। ये उल्लेख संस्कृत ब्रौर तिब्बती दोनों भाषाओं में हैं।

श्रोदंतपुरी, जहाँ एक समय में एक हजार भिद्ध रहते थे, पालवंश से पहले विद्यमान था, परन्तु पाल राजाश्रों के समय उसे विश्वविद्यालय का रूप मिला। पाल राजाश्रों ने बहुत उदारतापूर्वक उसे बहुत दान दिया। यह कहा जाता है कि विन्वत में जो पहला बौद विद्यालय बना वह इसी विश्वविद्यालय के श्रादर्श पर था।

नाजन्दा की परम्परा इन बाद के बौद्ध विश्वविद्यालयों ने आगे चलाई, मुस्लिम विजय काल तक। बाद में इन विश्वविद्यालयों से भाग कर कई विद्वान विब्वत पहुँचे जहाँ उन्होंने अपने अन्य लिखे। बौद्ध-धर्म के विब्वती विश्वकोश में उनका समावेश है, कुड़ मूल विब्वती में हैं, कुड़ संस्कृत के अनुवाद हैं। विब्वती लिपि भी दीपंकर श्रीज्ञान ने भारतीय लिपि ही निर्मित की, और इस कारण से इन प्रवासी विद्वानों को विब्वती सीखने में कठिनाई नहीं जान पदी। उसी में उन्होंने अन्य-रचना भी की।

यतं ... यह वर्ग के यह यह वर्गात शिवद शो वर्ग कीर वर्गा कानु को करते ही यह तक, वेका आत्म एक ब्रह्मान बीतवर्गी स्वरूप में, वे स्थानमार्ग हुए र प्रकार स्थापित स्थान की यही है। उसका वर्षण और शिक्ष वेचेत वाहरेज के

the first fit to early by white is minimally more fitting in

which have the 1 & the real for min to

o fineral note has up a veloty of the nep have fineral



# ग्रशोक के उत्तरकालीन कुछ बौद्ध महापुरुष

#### भारत

शासक: मिनान्दर, कनिष्क, हर्ष

मांक के बाद बौद्ध-धर्म की मशाल को मिलिन्द (मिनान्दर), किनष्क, हुएँ और पालवंशीय शासकों (७४०-११४० ई०) के प्रयत्नों ने जलती हुई रला। इयडो-प्रीक राजा मिनान्दर बौद्ध-धर्म का एक महान संरचक और सहायक था। मौर्य साम्राज्य की शक्ति के हास के बाद की दो शताब्दियों में प्रीक आक्रमणकारियों में अस्ति भारत तथा अफगानिस्तान पर आधिपत्य स्थापित कर जिया। इस युग में करीब तीस शासक हुए, जिनमें से केवल मिनान्दर ही भारतीय मस्तिष्क पर अपनी स्थायी छाप छोड़ गया है। स्पष्टतः यह सद्धमं के साथ उसके सम्बन्ध के कारण ही है।

राजा मिनान्दर पाजि प्रन्थ "मिलिन्द-पन्ह" में एक पात्र है। "मिलिन्द" श्रीक शब्द मिनायड़ोस का भारतीय रूपान्तर है। प्राचीन लेखकों ने इस ग्रीक राजा के नाम के कई श्रन्थ भारतीय रूप भी प्रयुक्त किए हैं। जिन मुख्य स्रोतों से राजा के नाम के कई श्रन्थ भारतीय रूप भी प्रयुक्त किए हैं। जिन मुख्य स्रोतों से राजा मिनान्दर के सम्बन्ध में सूचना संकित्तत की जा सकती है, वे हैं: "मिजिन्द पन्ह", स्ट्रेबो, प्लूटार्क श्रीर जिस्टन जैसे ग्रीक इतिहासकारों के वर्णन श्रीर स्वयं राजा मिनान्दर के सिक्के जिन पर "बेसिलियस सोटेरोस मिनायड्रोस" लेख पाया जाता मिनान्दर के सिक्के उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा काबुल श्रीर सिन्धु नदी की बाटियों में बाईस विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं।

राजा मिनान्दर की विथि के सम्बन्ध में विद्वानों में काकी मतमेद है। दिसय के मतानुसार मिनान्दर का समय ईसा-पूर्व की द्वितीय शताब्दी का मध्य-भाग है। देमचन्द्र रायचौधरी मिनान्दर के काल को प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व मानते हैं। स्वयं "मिलिन्द-पन्ह" में यह कहा गया है "परिनिब्बानती पञ्चनस्ससते अतिक्कन्ते।" इसका तारपर्य यह है कि राजा मिलिन्द मगवान बुद्ध के परिनिर्वाण



के ४०० वर्ष बाद हुआ। इस प्रकार यह मानना युक्तिसंगत जान पड़ता है कि ग्रीक राजा मिनान्दर ने प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व या उसके श्रासपास शासन किया। श्रन्य तथ्यों के द्वारा भी इस बात का समर्शन होता है।

"मिलिन्द-पन्ह" में राजा मिनान्दर (मिलिन्द) का वर्णन योनकों (यवनकों-यवनों ) के राजा के रूप में किया गया है। "योनकानां राजा मिजिन्दो।" पालि शब्द "योनक" या "योन" (सं० यवन) प्राचीन पारसी भाषा के "यौन" शब्द के समान है, जिसका मौतिक अर्थ "आयोनिया का निवासी ग्रीक" था, परन्तु बाद में जिसका प्रयोग श्रीक मात्र के जिए होने लगा। मिडिक्स-निकाय के श्रहसावायण-सत्तन्त से स्पष्ट है कि योन श्रीर कम्बोज लोगों के प्रदेश भारतीयों को छुठी शताब्दी ईसवी पूर्व ज्ञात थे। इस सुत्त में कहा गया है कि भारतीय समाज के चार वर्णों के स्थान पर इन लोगों के प्रदेश में केवल दो ही वर्ण थे, आर्थ और दास । यह एक सुविज्ञात तथ्य है कि पाटिलिपुत्र में हुई तृतीय बौद संगीति के बाद धर्म-प्रचारकों को दूरस्थ योन ( यवन ) देश के अन्तर्गत सीरिया के शासक एखिटयोकस द्वितीय, मेसिडोनिया के शासक एिएटगोनस गोनेटस, आदि के राज्यों में भेजा गया था। अशोक के द्वितीय तथा त्रयोदश शिलालेखों में इस बात का उल्लेख है। यह भी कहा गया है कि प्रीक भिन्नु धर्मरन्नित-योन धन्मरिक्वत-को श्रपरान्त प्रदेश में धर्म-प्रचारार्थ मेजा गया था । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मिनान्द्र के पूर्व भी भगवान बुद्ध के सदुपदेश भीक मनीषा को प्रभावित करने जगे थे। स्वयं राजा मिनान्द्र की हम पहले बुद्ध की शिवाओं के सम्बन्ध में सन्देह श्रीर कठिनाइयाँ उपस्थित करते और फिर उन सन्देहों और किठनाइयों का स्थिविर नागसेन द्वारा निवारण कर दिए जाने के पश्चात् एक श्रद्धालु बौद्ध शासक कें रूप में बौद्ध-धर्म का प्रचार करते देखते हैं।

"मिलिन्द पन्ह" में बताया गया है कि मिलिन्द राजा का जन्म श्रलसन्द (श्रलेक्ज्रे पिड्या—श्राष्ट्रनिक कन्धार) के दीप (द्वीप-दोश्राव) में कलिस नामक प्राम (कलिसगामो) में हुआ था। उसकी राजधानी सागल नगरी थी, जिसे श्राष्ट्रनिक स्थालकोट से मिलाया गया है। मिनान्दर के राज्य में पेशावर, उत्तरी काबुल-घाटी, पंजाव, सिन्ध, काठियावाइ श्रीर उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी भाग सम्मिलित थे।

मिनान्दर एक बहुत विद्वान और प्रतिभाशाली तार्किक था। अनेक ज्ञान-शालाओं में निष्णात और विशेषतः तर्क-विद्या में वह पारंगत था। बौद्ध-धर्म के



१. मिलिन्द, ८२

सच्चे सार को वह समक्षना चाहता था। इसमें अनेक कठिनाइयाँ और गुत्थीदार समस्याएँ उसके सामने आईं । अपने चित्त के समाधान के लिए वह अनेक धर्म-गुरुओं के पास गया, परन्तु कोई उसकी कठिनाइयों को दूर नहीं कर सका। सत्य का गम्भीर गवेषक तो मिनान्द्र था ही। वह इससे अत्यन्त निराश हो गया। अपनी इसी निराशा की अवस्था में हम उसे उद्गार करते देखते हैं, "अरे, यह बम्बुद्वीप (भारतवर्ष) तुच्छ है। सूठ-सूठ का इतना नाम है। कोई भी श्रमण या बाह्मण यहाँ ऐसा नहीं है जो मेरे साथ वातचीत कर सके श्रीर मेरी शंकाश्रों को दूर कर सके।" यह एक सौभाग्यपूर्ण संयोग ही था कि एक दिन राजा मिखिन्द ने एक बौद-भिन्नु को देखा। इनका नाम नागसेन था और वे उस समय भिन्ना के लिए जा रहे थे। साधु के शान्त ग्रीर संयत व्यक्तित्व का मौन किन्तु शक्तिशाली प्रभाव राजा के सन पर पड़ा। दूसरे दिन पाँच सौ यवनकों को साथ खेकर वह सागल के संखेठय परिवेश नामक बौद्ध विहार में गया, जहाँ उस समय स्थविर नागसेन ठहरे हुए थे। उन दोनों में वहाँ संलाप हुआ, जिसे राजा की प्रार्थना पर बाद में राज-भवन में जारी रक्ला गया। संलाप से पूर्व इस असावारण भिन्नु ने राजा से स्पष्टतः कह दिया कि वह इसी शर्त पर संजाप करने को प्रस्तुत होंगे कि शास्त्रार्थ 'पिरडतवाद' के ढंग पर हो, 'राजवाद' के ढंग पर नहीं। राजा ने इसे स्वीकार किया और भिन्न के प्रति प्रादर प्रदर्शित किया। तदनन्तर उसने एक के बाद एक ग्रपने सन्देहों श्रीर कठिनाइयों को भिन्नु के सामने रक्ला । सुयोग्य भिन्नु ने उन सब का समाधान कर दिया और राजा को परम सन्तोष प्राप्त हुआ। राजा मिलिन्द सौर भिन्न नागसेन के इसो संजाप पर "मिजिन्द पन्ह" आधारित है। यह प्रन्थ स्थविरवाद बौद धर्म के अनु-पिटक साहित्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है और आचार्य बुद्घोष ने इसे प्रमाण-स्वरूप उद्घत किया है। हमारे लिए यहाँ इस प्रन्थ की विषय-वस्तु के विस्तार में जाना शक्य न होगा । संदेप में यह कहना पर्याप्त होगा कि गम्भीरतम आध्यारिमक समस्या जिससे राजा मिलिन्द पीड़ित हो रहा था, यह थी कि वह यह नहीं समक्त पा रहा था कि किस प्रकार पुनर्जन्म प्रहण करने वाली किसी आत्मा को न मानकर भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास कर सकते थे ? इस गुरथीदार समस्या को स्थविर नागसेन ने इस प्रम्थ में श्रत्यन्त प्रभावशाली रूप में सब काल के बिए हल कर दिया है। संलाप के श्रन्त में, जब राजा के सब सन्देहों का समाधान हो चुका, तो उसने भिन्न नागसेन के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। राजा का मन



१. मिलिन्द, ४, २१

ब्राध्यात्मिक श्रामीद से भर गया। उसने त्रि-रत्न की शरण प्राप्त की और स्थितर नागसेन से प्रार्थना की कि उस दिन से वह उन्हें जीवन-पर्यन्त उपासक के रूप में स्वीकार करें। "अपासकं मं भन्ते नागसेन धारेथ अज्जतग्रे पाणुपेतं सरणं गतं ति।" वौद्ध-धर्म में दीचित होकर राजा मिलिन्द ने "मिलिन्द-विहार" नामक एक विहार का निर्माण करवाया और उसे स्थितर नागसेन को समर्पित कर दिया। भिच्च-संब को भी उसने उदारतापूर्वक दान दिया। "मिलिन्द पन्ह" के श्रनुसार राजा मिनान्दर अपने पुत्र को राज्य देने के बाद मिच्च हो गए और उसी श्रवस्था में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने श्रह्तंव को भी प्राप्त किया विश्व तो स्थितरवाद बौद्ध-धर्म के श्रनुसार पविश्व जीवन का श्रनितम लच्य है।

प्रीक इतिहासकार प्लूटार्क का कहना है कि मिनान्दर की मृत्यु एक शिविर में हुई और उसके फूलों (भरमावशेष) के लिए कई भारतीय नगरों में क्रगड़ा हुआ, जिसके परिणाम-स्वरूप उनका बँटवार हुआ और प्रत्येक के उपर विशाल स्त्पों का निर्माण किया गया। हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद विलक्ष ऐसी ही घटना हुई थी। इसके अलावा एक यह भी सार्थक तथ्य है कि मिनान्दर के सिक्कों में धम-चक्र श्रंकित हैं। यह इस बात का निश्चित चिन्ह है कि वह एक श्रद्धालु बौद्ध था। शिनकोट अभिलेख से यह बात निःसन्देह प्रमाणित हो जाती है कि इस प्रीक राजा ने हिन्दुकुश और सिन्ध के बीच के प्रदेश में बौद्ध-धर्म का प्रचार किया था। प्लूटार्क का कहना है कि एक शासक के रूप में मिनान्दर न्याय का अत्यधिक ध्यान रखता था और उसकी जनता उसे इदय से प्रेम करती श्री। मिनान्दर ने जो कक्ति भारत में स्थापित की वह उसकी मृत्यु के साथ ही लुस हो गई, परन्तु इस न्यायी और सुधी बौद्ध शासक की स्मृति ''मिलिन्द पन्ह" के पन्नों और धर्म-चक्र से श्रंकित स्वयं उसके सिक्कों में सदा स्थायी रहेगी।

मिलिन्द के बाद भारतीय इतिहास में एक दूसरा नाम आता है जो भारत के शासकों तथा बौद परम्परा में उसके समान ही तेजस्वी है। यह नाम है कनिष्क का, जिसने अशोक के काम को पूरा किया और सम्पूर्ण एशिया में बौद्ध-धर्म के विजयपूर्ण प्रसार में सहायता दी। कनिष्क यूह्-ची जाति की कुषाय (क्यूई-श्वाँग) शासा में उत्पन्न हुआ था। यूह्-ची जाति मृलतः चीनी तुर्किस्तान (आधुनिक सिक्याँग) में निवास करने वाली थी। प्रथम कुषाया सर्दार जिसने भारत में आधिपत्य स्थापित



१. मिलिन्द, ४२०

२. मिलिन्द, ४२०

किया कहफिसीज़ प्रथम (कुजुब-कस) था। यह बौद था। तकशिका के समीप जो खुदाई हुई है, उसमें उसके कुछ सिक्के मिस्रे हैं, जिन पर खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है—"कुजुल-कसस कुसण्-यद्युगस धर्मिट्स" अर्थात् धर्म में स्थित, कुषाण सर्दार कुजुल-कस का।" धर्म से तारपर्य यहाँ बौद-धर्म से ही है, यह इस बात से प्रकट होता है कि इसी शासक के जो कुछ अन्य सिक्के मिस्रे हैं, उन पर "धर्म-ठित" के स्थान पर जिला हुआ है—"सच्च-धर्म-ठित" अर्थात् "सत्य-धर्म में स्थित" जिस से स्पष्टतः तारपर्य सद्धम या बौद्ध-धर्म से ही है। इस प्रकार के तेजस्वी पूर्वज की परम्परा में किन्छ ने प्रथम शताब्दी ईस्वी के अन्तिम चतुर्था श में भारत के शासन को प्राप्त किया।

कनिष्क का शासन (७८-१०१ ईस्वी) बौद्ध-धर्म तथा साहित्य के इतिहास
में एक युग-परिवर्तन की स्चना देता है। इसने महायान बौद्ध-धर्म के उदय को
देखा। पार्श्व, शरवघोष और वसुमित्र आदि के द्वारा प्रवित्ति महान साहित्यिक
कार्य का श्रीगर्थाश इसी समय हुआ। पाक्ति के स्थान पर संस्कृत की प्रतिष्ठा इसी युग
में हुई। कला के चेत्र में प्रसिद्ध गांधार-कला का आविर्भाव इसी समय हुआ और उद्ध
और बोधिसखों की मूर्तियाँ बनने लगीं। कनिष्क के शासन-काल में और उसके प्रयत्नों
के परियाम-स्वरूप ही प्रथम वार बौद्ध-धर्म का सफलताप्त्रक प्रचार मध्य-एशिया
और प्रवेशिया में किया गया। मध्य-एशिया से लेकर भारत के मध्य-देश तक फैले
कनिष्क के विस्तृत साम्राज्य में धर्म-प्रचार का कार्य उसके शासन-काल में सतत रूप
से चलता रहा, जिसके परिवाम-स्वरूप सच्चे आर्थों में एशिया की एक संश्लिष्ट
संस्कृति का जन्म हुआ जो जीवन के उच्चतम उद्देश्यों पर आधारित थी, जिनके लिए
ही बौद्ध-धर्म खड़ा हुआ था।

किनष्क ने जिस प्रकार बौद-धर्म प्रह्मा किया, उसकी कहानी प्रायः श्रशोक के समान ही है। कहा जाता है यूद्-ची सम्राट का अपने जीवन के पूर्व भाग में बौद-धर्म के प्रति बिरुकुल आदर-भाव नहीं था। उसका कर्म के सिद्धान्त में विश्वास नहीं था और वह बौद्ध-धर्म को धृणा की दृष्टि से देखता था । काश्गर, यारकन्द और खोतान की विजय करते समय उसने जो रक्षपात किया उसके पश्चात्ताप स्वरूप ही बौद्ध-धर्म की शान्तिदायिनी शिक्षाओं की और उसका सुकाव हुआ, जिनका उसने बाद में उस्साहपूर्वक प्रचार किया।

१. आन युआन च्वांग्स द्वेवेल्स श्रन इशिड्या, टी॰ वाटस कृत (टी॰ डब्ल्यू॰ रायस डेविड्स तथा एस. डब्ल्यू. बुशल, लन्दन, द्वारा सम्पादित, १६०४-४), जिल्द पहली, पृष्ठ २०८



सबसे महान सेवा जो इस इन्हो-सिथियन सम्राट ने बौद्ध-धर्म के लिए की वह उसके द्वारा एक बौद संगीति को बुलवाना था, जो कुछ के मतानुसार काश्मीर के कुएडल-वनविहार नामक विहार में हुई स्रीर कुछ के मतानुसार जालन्वर में। युत्रान-च्वांग, जो इस सम्बन्ध में सबसे अधिक प्रमाणपुरुष माने जाते हैं, यह मानते हैं कि यह सभा कारमीर में ही हुई। बौद्ध संगीतियों के इतिहास में यह सभा चतुर्थ थी श्रीर इसका मुख्य उद्देश्य सर्वास्तिवाद बौद्ध-धर्म के श्रनुसार बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों का संकलन और उन पर भाष्य लिखना था । कनिष्क ने यह सभा पारवं नामक एक वृद श्रीर विद्वान भिन्न के श्रादेशानुसार बुलवाई । वसुमित्र इस सभा के सभापति चुने गए और ग्राचार्य श्ररवधोष, जिन्हें सम्पादन-कार्य में सहायता देने के लिए साकेत से बुलवाया गया, उप-सभापति वने । इस सभा में पाँच सौ भिचुत्रों ने भाग लिया श्रीर जिन भाष्यों का उन्होंने सम्पादन किया वे विभाषा-शास्त्र कहलाते हैं, जो बौद-धर्म के तीन पिटकों पर लिखे गए थे। युद्यान ध्वांग का कहना है कि इस सभा ने सूत्रों की ब्याख्या करते हुए उपदेश-शास्त्र के रूप में एक लाख गाथाओं की रचना की । इसी प्रकार विनय की न्याख्या करते हुए एक लाख गाथाएँ लिखीं जो विनय-विभाषाशास्त्र कहलाई । श्रभिधर्म की ब्याख्या करते हुए इसी प्रकार एक लाख गायाएँ लिखी गईं, जो श्रभिधर्म-विभाषा-शास्त्र कहलाईं। ऐसा माना जाता है कि महाविभाषा, जो त्राज भी चीनी भाषा में पाई जाती है, इस सभा के द्वारा तैयार किए हुए भाष्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इस सभा के द्वारा तैयार किए हुए भाष्य ताम्त्र-पत्रों पर उतारे गए और पत्थर के संदूकों में बन्द कर सुरचापूर्वक एक स्तूप में रख दिए गए, जिसे कनिष्क ने इसी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बनवाया था। सभा की कार्यवाही की समाप्ति पर, कनिष्क ने, अशोक के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, काश्मीर के राज्य को बौद्ध संघ को दान कर दिया।

कल्हण की 'राजतरंगिणी' के अनुसार किनष्क ने अनेक विहार और चैत्य बनवाए। उसने किनष्कपुर नामक एक नगर भी बसाया, जिसे आधुनिक कारमीर के किनसपुर नामक स्थान से मिलाया गया है। किनष्क ने अपने नाम पर एक विशाल स्त्प भी बनवाया। इस स्त्प के पश्चिम में उसने एक बड़ा बिहार बनवाया जो 'किनष्क महाविहार' कहलाता था। ये दोनों भवन पुरुषपुर (आधुनिक पेशावर) में बनवाए गए थे। किनष्क-स्त्प ४०० फुंट ऊँचा था और उसका आधार १४० फुट ऊँचा था। फाहियान, सुंग-युन और युआन च्वांग जैसे चीनी यात्रियों ने इस स्त्प की बड़ी प्रशंसा की है। 'किनष्क महाविहार' जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, साववीं शताब्दी में एक 'पुराने विहार' के रूप में विद्यमान था, जब कि युग्रान च्वांग ने उसे देखा। ग्रल्बरूनी ने पुरुषावर (पेशावर) में कनिष्क द्वारा निर्मित एक 'कनिक चैत्य' (कनिष्क चैत्य) का उल्लेख किया है। स्पष्टतः यह 'कनिष्क-महाविद्वार' ही था।

कुषाण-वंश के शासकों ने एक उदार आध्यात्मिक संस्कृति का परिचय दिया है। यह इस बात से प्रकट होता है कि इस वंश के शासक भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुयायी थे। प्रथम कुषाण सरदार कडिफसीज़ प्रथम, जैसा हम पहले कह चुके हैं, एक श्रद्धालु बौद्ध उपासक था। उसका पुत्र कडिफसीज़ द्वितीय शैंव था। किन्छक, जो कडिफसीज़ द्वितीय का उत्तराधिकारी था, न केवल बौद्ध था बल्कि बौद्ध धर्म का उत्साही प्रचारक भी, यह हम अभी देल ही चुके हैं। यह कुछ कम ध्यान देने योग्य बात नहीं है कि कनिष्क का उत्तराधिकारी बाशिष्क भागवत धर्म का अनुयायी था।

धर्म के विषय में भारतीय संस्कृति में जो सदा उदारता रही है, उसका इसे एक निदर्शन माना जा सकता है। यद्यपि कनिष्क स्वयं एक निष्ठावान बौद्ध या, फिर भी अन्य धर्म-साधनाओं का वह आदर करता था, जैसा कि उसके सिक्कों से ज्ञात होता है। कनिष्क के सिक्कों पर सकयमी बोदो (शाक्यमुनि बुद्ध) के अलावा स्रोएशो (शिव), पारसी अग्नि-देवता अथशो (अतश) तथा भीक सूर्य-देवता औएशो (शिव), पारसी अग्नि-देवता अथशो (अतश) तथा भीक सूर्य-देवता है जियोस भी अंकित हैं। धर्म के विषय में यही उदारता कनिष्क से प्रायः छः शताब्दी बाद आने वाले बौद्ध शासक हर्ष ने दिखलाई, जिसने शिव और सूर्य को पूजा के सम्बन्ध में भी आदर-भाव प्रकट किया।

सम्नाट हर्षवद् न एक महान विजेता थे। ख्रुचीस वर्ष तक लगातार युद्ध करने के पश्चात वे समग्र भारत को एक राजनैतिक और सांस्कृतिक सूत्र में बाँध सके, जिसकी उस समय वही आवश्यकता थी। विद्या के वे बढ़े प्रेमी और संरचक थे। प्रसिद्ध संस्कृत किव बाण भट्ट उनकी राज-सभा की शोभा थे। स्वयं सम्नाट हर्ष एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने तीन संस्कृत नाटक लिखे हैं, जिनके नाम हैं नागानन्द, रस्नावली और प्रियद्शिका। कुछ विद्वान इन्हें हर्ष की रचना मानने में मार्गात्म के करते हैं। नागानन्द नाटक में जीमूलवाहन बोधिसत्व द्वारा एक नाग के लिए किए गए आत्म-बिल्दान का वर्णन है।

हुएँ ने अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में अपने परिवार में महान दुःख को देखा। उसकी माला यशोमती ने अपने पति के स्वर्गवास के बाद सरस्वती नदी के किनारे अपने को जीवित अवस्था में जला दिया। हुई के बड़े भाई राज्यवर्डन को गौड देश के राजा शशांक ने मार डाला। हुई की भगिनी राज्यश्री की



अभाग्यपूर्ण कथा सर्व-विदित ही है। उसके पति गृहवर्मा को माखवा के राजा ने मार दिया था और यह एक सीभाग्यपूर्ण देवी घटना ही थी कि जब वह दु:खाभिसूत होकर चिवा जला कर उस में बैठने वाली ही थी, उसी समय हुई ने वहाँ जाकर उसे बचाया । जीवन के इन वियोगों और दुर्माग्यों का हर्ष के संवेदनशील मन पर अनिवार्य प्रभाव पड़ा। यही कारख था कि अपने अग्रज राज्यवर्द्धन की सृत्यु के बाद वह थानेश्वर के सिंहासन पर बैठने के जिए तैयार नहीं हुआ। इसी प्रकार जब गृहबर्मा की मृत्यु के बाद उसके किसी उत्तराधिकारी के अभाव में हर्षवर्द्धन से क्बीज का राज्य स्वीकार करने के लिए कहा गया तो उसने इन्कार कर दिया। एक मिचु का जीवन वह ब्यतीत करना चाहता था। परन्तु युग की आवश्यकताओं से पराभूत होकर वह यह नहीं कर सका। युत्रान व्वांग ने लिखा है कि राज्यवर्द्धन की मृत्यु के बाद जब अमात्य-गया हुए से सिंहासन पर बैठने के लिए आग्रह कर रहे थे, तो वह धर्म-संकट में पड़ गया । किंकर्त्तब्यविसूद होकर वह मंगा के तट पर अवलोकितेश्वर बोधिसस्य की मूर्ति के समीप गया । उसे लगा कि भगवान अवलो-कितेश्वर की यह इच्छा है कि वह बौद-धर्म की सेवार्थ राज्य के काम को संभाले और अपने को राजा कह कर न पुकारे । केवल निष्काम कर्म की भावना से हुए ने देश का शासन संभाजा, परम्तु उसने अपने नाम के साथ 'महाराज' शब्द का प्रयोग नहीं किया । बह केवल 'राजपुत्र' या 'शीलादित्य' कहलाता था ।

हर्ष के पिता महाराज प्रभाकर वर्द्धन सूर्य-पूजक थे। हर्ष के बड़े आई और बहिन श्रद्धालु बौद उपासक थे। स्वयं हर्ष अत्यन्त श्रद्धावान बौद्ध उपासक था, परन्तु अपने पूर्वजों की परम्परा के प्रति आदर दिलाते हुए वह शिव और सूर्य की भी पूजा करता था। नाजन्दा विश्वविद्यालय का वह एक संरचक था और उसने वहाँ एक विहार और एक कांस्य मन्दिर भी बनवाया था। उसने कई हजार स्तूप गंगा के तट पर बनवाए। अह कहा जाता है कि अपने प्रारम्भिक जीवन में हर्ष हीनयान बौद-धर्म के साम्मितीय सम्प्रदाय का अनुयायी था, परन्तु बाद में युआन खांग के प्रभाव-स्वरूप महायान की ओर उसका मुकाव हुआ। सातवीं शताब्दी ईसवी के भारतीय धार्मिक जीवन की एक बढ़ी विशेषता यह है कि इस समय पौराखिक हिन्द्-धर्म का उदय हुआ, जिसके परिखामस्वरूप मूर्ति-पूजा पर कुछ अधिक ज़ोर दिया जाने लगा और जाति-वाद के बन्धन कड़े कर दिए गए।



१. त्रान युत्रान च्वांग्स ट्रॅवेल्स इन इंग्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १७१

२. वही, जिल्द पहली, पृष्ठ ३४४

इस कारण इस युग के बौदों और ब्राह्मणों में कुछ करुता उत्पन्न हो गई। परन्तु राजकीय संरचण सब धर्म-सम्प्रदायों को बिना किसी भेद-भाव के दिया जाता था। युग्रान च्वांग ने हमें बताया है कि "राजकीय निवासों में ३००० बौद भिष्ठमों और ४०० ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन दिया जाता था।"

हर्ष के शासन की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना चीनी यात्री युक्रान च्वांग की भारत-यात्रा है। सन् ६३० से लेकर ६४४ ई० तक उसने इस देश में यात्रा की। हर्ष की पहली भेंट उससे राजमहल के समीप कजंगल नामक स्थान में हुई जब कि ह्म उदीसा की विजय के बाद लौट रहा था। अत्यन्त पूज्य-बुद्धि और आतिथ्य के साथ हर्ष ने युक्रान च्वांग का स्वागत किया। वह उसे कन्नौज (कन्याकुन्ज) खे गया, जहाँ उसके सम्मान में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में हर्ष के सभी अधीन राजाओं ने भाग लिया, जिनमें कामरूप का नरेश मास्करवर्मा (जिसे कुमार भी कहा गया है) भी सम्मिन्तित था। इनके अतिरिक्त चार हज़ार बौद्ध भिष्ठ भी इस सभा में सम्मिन्तित हुए थे, जिनमें एक हज़ार केवल नालन्दा विश्वविद्यालय से आए थे। तीन हज़ार जैन और ब्राह्मण विद्वानों ने भी इस सभा में भाग लिया था। युज्ञान च्वांग को इस सभा का अध्यक्ष चुना गया। मगवान बुद्ध की एक स्वर्ण-प्रतिमा, जो आकार में राजा के बराबर थी, एक सौ कुर जैंचो अहालिका में प्रतिष्ठाित की गई। वि-रत्न—बुद्ध, धर्म, संघ—की प्जा बद्दे समारोह के साथ की गई। इस सभा की कार्यवाही २१ दिन तक चलती रही। हर्ष को मारने का प्रयत्न भी इस समय कुन्न लोगों ने किया, परन्तु वह विफल्प कर दिया गया।

इस सभा की कार्यवाही के बाद हुए अपने सम्माननीय अतिथि को गंगा-यमुना के संगम प्रयाग पर के गया। यहाँ राजा का यह नियम था कि प्रति पाँचवें वर्ष आकर वह एक सभा करता था और इस प्रकार की यह दुठी सभा थी। युआन ध्वांग ने विस्तारपूर्वक उन समारोहों का वर्णन किया है जो यहाँ इस समय हुए। हुई के सभी अभीनस्थ राजाओं और सभी धर्म-सम्प्रदायों के विद्वानों ने इस सभा में भाग बिया, जो ७५ दिन तक चली। प्रथम दिन बुद्ध भगवान की पूजा हुई। दूसरे और तीसरे दिन कमशः सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की पूजा हुई। हुई ने अपना सब कुछ विसर्जन कर दिया। युआन घ्वांग ने बिखा है कि जब हुई अपना सब कुछ दे चुका तो उसने अपनी बहिन राज्यश्री से एक जीर्थ वस्त्र की भिषा प्राप्त की और उसे पहन कर उसने 'दूसों दिशाओं के बुद्धों' की पूजा की।



१. आन बुआन ज्वांग्सू द्रे वेल्स इन इशिडया, विस्त पहली, पृष्ठ ३४४

प्रयाग के समारोहों को देखने के बाद दस दिन तक और युग्रान ज्वांग सम्राट हुएं के साथ रहा और उसके बाद उसने स्थलीय मार्ग से अपने देश के लिए प्रस्थान कर दिया। सम्राट हुएं ने सेना की एक टुकड़ी के साथ भास्करवर्मा को युग्रान ज्वांग के साथ भेजा, ताकि वह सुरचापूर्वक सीमान्त तक सम्माननीय श्रितिय को पहुँचा श्राए। चीनी यात्री के भारत से प्रस्थान के साथ एक बौद्ध शासक के रूप में हुएं के इस संचित्त विवरण को हम समाप्त कर सकते हैं।

# पालि प्रन्थकार

नागसेन, बुद्धदत्त, बुद्धघोष श्रीर धम्मपाल

यह एक आरचर की बात है कि भारतीय साहित्य में पालि के अनुजनीय महत्त्व और मूक्य का सम्यक् अवधारण भारत में नहीं किया जाता, जैसा कि होना चाहिए। यह अनुभूति नहीं की जाती कि पालि भाषा और साहित्य ने न केवल हमारी आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया है, बिक्क उनका प्रभाव सिंहल, बर्मा और स्याम की भाषाओं के विकास पर भी पड़ा है। यह नितान्त स्वाभाविक है कि इस भाषा का गहन अनुशीलन हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे सांस्कृतिक सम्बन्धों को शक्तिशाली बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

एक अन्य कारण जिसके लिए हमें अब से अधिक पालि के अध्ययन में रुचि अप्त करनी चाहिए, यह है कि पालि साहित्य ऐसी आधारभूत उपादान-सामग्री का भगवार है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के कई एक अन्धकारावृत परिच्छेदों के दुवारा लिखने में हमारे लिए अनमोस्न सिद्ध होगा। चूँ कि यह सम्पूर्ण साहित्य भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व के चारों और चक्कर लगाता है, इसलिए इस तथ्य ने इसे बौद्ध-धर्म के विद्यार्थियों के लिए और अधिक मूल्यवान बना दिया है। न्यूमैन ने अपने मण्डिमन-निकाय के अनुवाद की प्रस्तावना में लिखा है, "जो पालि जानता है, उसे बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है।" यह एक अक्त के इदय का भावोदगार-सा भन्ने ही खगे, परन्तु न्यूमैन का कथन सस्य से दूर नहीं है।

पालि खेलकों और बौह्य-धर्म के व्याल्याकारों में, जिन्होंने भगवान बुद्ध के गहन उपदेशों को समक्षने में हमारी सहायता की है, चार तेजस्वी नाम प्रमुख रूप से हमारे सामने आते हैं—नागसेन, बुद्ध दुच, बुद्ध वोष और धम्मपाल । "मिलिन्द पन्ह", जिसके संकलनकर्त्ता महास्थविर नागसेन माने जाते हैं, पालि प्रिपिटक के बाद सम्भवतः सबसे अधिक प्रामाणिक प्रम्थ माना जाता है।

"मिलिन्द पन्ह" की रचना के सम्बन्ध में जो बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है, वह यह है कि इस प्रन्य का प्रख्यन मिनान्दर के समय में या उसके बाद, परन्तु बुद्धघोष के समय से पूर्व हुन्ना, व्योंकि बुद्धघोष ने नागसेन-कृत "मिलिन्द पन्ह" को अनेक बार प्रमाण स्वरूप उद्धृत किया है। इसका अर्थ यह है कि "मिलिन्द पन्ह" की रचना १४० ई० पूर्व और ४०० ई० के बीच किसी समय हुई। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि "मिलिंद पन्ह" का ऐतिहासिक आधार भी कुन्न कुन्न है, किर भी इस पर विचार करना वाकी रह ही जाता है कि किसने इस प्रम्थ का प्रयायन किया, इसका रचना-काल क्या है, क्या इसमें परिवर्द्धन और चेपक किए गए और यदि हाँ, तो कब ?

यह सुमाव दिया गया है कि "मिलिन्द पन्ह" एक एकारमतावह रचना नहीं है। इसके विभिन्न अध्याय विभिन्न शैलियों में लिखे गये हैं। अतः यह सम्भव हो सकता है कि कुछ अध्याय बाद में जोड़े गए हों। इस मान्यता का एक अन्तिम सबूत यह है कि इस प्रन्थ का एक चीनी अनुवाद सन् ३१७ और ४२० ई० के बीच "नागसेन-सूत्र" के नाम से हुआ और वहाँ "मिलिन्द पन्ह" के केवल प्रथम तीन परिच्छेद ही पाए जाते हैं। इससे यह निच्कं निकाला गया है कि बाकी चार अध्याय "मिलिन्द पन्ह" में बाद में जोड़े गए। एक दूसरी बात जिससे उपर्यु के मान्यता को समर्थन मिलता है यह है कि "मिलिन्द पन्ह" के तृतीय परिच्छेद के अन्त में यह कहा गया है कि मिलिन्द के प्ररन समाप्त हो गए और चतुर्थ अध्याय का प्रारम्भ एक नए ढंग से होता है। उत्तरकाखीन परिचर्दनों और चेपकों के लिए प्री सम्भावना मानते हुए भी हमारे लिए इस मान्यता को सर्वथा दूर हटा देना उचित न होगा कि नागसेन या जो कोई भी इस प्रन्थ का खेलक रहा हो, उसने "मिलिन्द पन्द" को उसी रूप में लिखा, जिसमें वह आज हमारे सामने आया है, क्योंक यह असम्भव नहीं है कि चीनी अनुवादक ने ही अपने अनुवाद को प्रथम तीन अध्यायों तक सीमित रखना उचित समन्मा हो।

"मिलिन्द पन्ह" जैसा हमें वह ग्राज मिलता है, सात ग्रध्यायों में है। इनमें से प्रथम श्रध्याय श्रधिकांश व्यक्तिगत और ऐतिहासिक है, जबिक शेष सव श्रध्याय सैद्धान्तिक हैं। यह एक श्राश्चयं जनक बात है कि नागसेन ने श्रपने और राजा मिनान्दर के पूर्व जन्म के सम्बन्ध में तो सूचना देने का बहुत प्रयास किया है, परन्तु वर्तमान जीवन के सम्बन्ध में श्रधिक सूचना नहीं दी है। आत्म-विलोप की सीमा तक पहुँचने वाली विनम्नता हमारे प्राचीन लेखकों की एक साधारण प्रवृत्ति रही है। "मिलिन्द पन्ह" से इतनी सूचना तो निश्चयतः निकाली जा सकती है कि

स्थिवर नागसेन का जन्म-स्थान कर्जगळ नामक प्रसिद्ध स्थान था जो हिमालय के समीप मध्य-देश की पूर्वी सीमा पर स्थित था और उनके पिता सोगुत्तर नामक एक ब्राह्मण थे। जब नागसेन तीनों वेद, इतिहास और अन्य विषयों के अच्छे जानकार हो गए तो उन्होंने स्थिवर रोहण से बुद्ध के सिद्धान्तों को पदा और तदनन्तर मिष्ठ-संघ में प्रवेश किया। उसके बाद उन्होंने बत्तनिय के स्थिवर अस्सगुप्त (अश्वगुप्त) की शिष्यता में अध्ययन किया। इसके बाद वे पाटिलपुत्र (पटना) गए, जहाँ उन्होंने बुद्ध-धर्म का विशेष अध्ययन किया। अन्त में वे सागल के संखेटय-परिवेण में गए, जहाँ राजा मिलिन्द उनसे मिला।

मिनान्दर अपने समकालीन धर्म-गुरुश्रों से सन्तुष्ट नहीं था और उसके दर्प के भाव इन शब्दों में प्रकट हुए : "तुच्छ है यह अम्बुद्दीप ! प्रखाप मात्र है यह जम्बुद्वीप ! यहाँ ऐसा कोई श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जो मेरे साथ वाद कर सके।" परन्तु स्थविर नागसेन के रूप में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया, जिसने न केवल अपनी उच्चतर मेधा-शक्ति से बल्क अपने प्रभावशाली और दूसरे को मनवाने के लिए बाध्य करने वाले शब्द-संचय से उसे पूरी तरह पराभृत कर दिया। कहा गया है कि जैसे ही मिलिन्द और नागसेन एक-दूसरे से मिले, राजा ने भिड़ से पूज़ा, "भन्ते ! आपका नाम क्या है ? आप किस नाम से पुकारे जाते हैं ?" नागसेन ने उत्तर दिया, "महाराज ! मेरा नाम नागसेन है । मेरे गुरु-भाई मुक्के इसी नाम से पुकारते हैं। माता-पिता अपने पुत्रों के इस प्रकार के नाम रख देते हैं, जैसे नागसेन, शूरसेन आदि, परन्तु ये सभी केवल व्यवहार करने के लिए संज्ञाएँ भर हैं, क्योंकि यथार्थ में ऐसा कोई एक प्ररुप (आत्मा) नहीं है।" बस नागसेन के इस उत्तर से प्रश्न और उत्तरों का एक तांता प्रारम्भ हो गया, जिसके परिणाम-स्वरूप नागसेन ने मिलिन्द को स्थ की उपमा देते हुए बताया कि जिस प्रकार द्यड, अड, चक्के इत्यादि तथ के अवयबों के आधार पर व्यवहार के लिए "तथ" ऐसा एक नाम कहा जाता है, उसी प्रकार स्कन्धों के होने से एक सख (जीव) समभा जाता है।

पालि त्रिपिटक की बात यदि हम छोड़ दें तो अनातमवाद का इतना अधिक गम्भीर और मन को लगने वाला प्रख्यापन सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलता। इस प्रकार "मिलिन्द पन्ह" में हमें बौद्ध तत्वज्ञान की ही नहीं, बौद्ध नीति-शास्त्र और मनोविज्ञान की भी विस्तृत ब्याख्या मिलती है। बौद्ध प्रन्थ के रूप में इसके महत्त्व के खलावा, यह ऐतिहासिक और साहित्यिक दिख्यों से भी एक मूल्यवान रचना है। प्रथम शताब्दी ईसवी के गद्य साहित्य का अनुत्तर साह्य हमें "मिलिन्द पन्ह" में मिलता है। संचेप में, तत्वज्ञान, साहित्य, इतिहास या भौगोलिक ज्ञान, किसी भी दृष्टि से हम देखें, "मिलिन्द पन्ह" का भारतीय साहित्य में अपना एक अलग स्थान है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि सम्पूर्ण अनुपिटक साहित्य में कोई ऐसा बौद्ध प्रन्थ नहीं है, जिसकी तुलना "मिलिन्द पन्ह" से की जा सके।

काल-क्रम की दृष्टि से ''मिलिन्द पन्ह'' के बाद पालि-न्निपिटक के विभिन्न ग्रन्थों की अट्ठकथाएँ (व्याख्याएँ) लिखी गईं। परम्परा के अनुसार इनमें से आधी से अधिक ग्राचार्य बुद्धघोष द्वारा रचित बताई जाती हैं। ग्राचार्य बुद्धघोष

पालि त्रिपिटक के सबसे बड़े अट्ठकथाकार थे।

श्राचार्य बुद्ध वोष के जीवन श्रीर कार्य का विवेचन करने से पूर्व हमारे लिए यह वांछुनीय होगा कि हम पहले श्राचार्य बुद्ध तक सम्बन्ध में कुछ विवरण दें। श्राचार्य बुद्ध त्व यद्यि बुद्ध वोष के समकालीन थे, परम्तु लंका में यह श्राचार्य बुद्ध वोष से पहले गए थे। लंका में बुद्ध-वचनों का श्रध्ययन करने के परचात जब श्राचार्य बुद्ध त भारत के लिए लौट रहे थे तो उनकी नाव का मिलान उस नाव से हुशा, जिसमें बैठकर श्राचार्य बुद्ध वोष भारत से लंका जा रहे थे। जैसे वे एक-दूसरे से मिल्ले, उन्होंने एक-दूसरे का श्रीनन्दन किया श्रीर परिचय प्राप्त किया। श्राचार्य बुद्ध वोष ने कहा, "भगवान् बुद्ध के सिद्धान्त ( ब्याक्याएँ ) सिंह ली भाषा में उपलब्ध हैं। मैं उन्हें मागधी भाषा में रूपान्तरित करने के लिए सिहल जा रहा हूँ।" बुद्ध दत ने उत्तर दिया, "श्रायुष्मन् ! मैं भी सिंहल में इसी उद्देश के लिए श्राया था, परन्तु श्रव मेरी श्रायु थोही है, मैं इस कार्य को समाप्त न कर सकूँ गा।" जब ये दोनों स्थिवर इस प्रकार संलाप कर रहे थे, तो नार्वे चल दीं श्रीर फिर उनकी वार्ते सुनाई नहीं दीं।

ऐसा खगता है कि जब उन्होंने एक-दूसरे से विदाई जी तो बुद्धदत्त ने बुद्ध बोष से यह प्रार्थना की कि वे उन्हें अपनी अट्ठकथाओं की प्रतियाँ भारत भेजते रहें, जैसा बुद्ध बोष ने सम्भवतः किया भी। बुद्ध दत ने बाद में बुद्ध बोष द्वारा की हुई अभिधम पिटक की अट्ठकथाओं का संबेप अभिधममावतार में और विनय-की हुई अभिधम पिटक की अट्ठकथाओं का संबेप विनय-विनिष्दुय में किया। आचार्य बुद्ध दत्त चोज पिटक की अट्ठकथाओं का संबेप विनय-विनिष्दुय में किया। आचार्य बुद्ध दत्त चोज राज्य में उरगपुर (वर्षमान उरईपुर) के निवासी थे। आचार्य बुद्ध बोष के समान उन्होंने भी अनुराधपुर के महाविद्दार में रह कर बुद्ध-धम का अध्ययन किया था। उन्होंने भी अनुराधपुर के महाविद्दार में रह कर बुद्ध-धम का अध्ययन किया था। सिद्ध से जीटकर उन्होंने कावेरी नहीं के तट पर स्थित एक विद्वार में बैठकर, जिसे कृष्यादास या विष्युद्दास नामक एक वैद्याव ने बनवाया था, अपने अन्यों की रचना की।

THE ME TAKES TO

TAIN

बुद्धदत्त के प्रन्थों में श्रीभधम्मावतार का स्थान सबसे ऊँचा है। यद्यपि यह बुद्धघोष द्वारा श्रीभधम्म-पिटक पर की गई श्राट्ठकथाश्चों का संदेप ही है, फिर भी बुद्धदत्त ने बुद्धघोष का श्रन्थानुकरण नहीं किया है। बुद्धघोष ने पाँच दार्शनिक तत्व रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार श्रीर विज्ञान माने हैं, परन्तु श्राचार्य बुद्धदत्त ने उनका वर्गीकरण श्रीर विवेचन चित्त, चेतसिक, रूप श्रीर निब्बाण (निर्वाण) के रूप में किया है।

अब हम अनुपिटक साहित्य के सबसे बहे नाम (बुद्ध घोष) की ओर आते हैं। बुद्ध-शासन की सेवा और उसे चिर-स्थिति प्रदान करने के लिए बुद्ध घोष ने क्या किया ? यह निश्चित है कि उनके समान अन्य कोई उदाहरण नहीं है। न केवल विशालता की दृष्टि से बिल्क महत्त्व की दृष्टि से भी यह विश्वसनीय नहीं मालूम पहता कि एक व्यक्ति ने पालि साहित्य की समृद्धि में इतना बढ़ा योग किस प्रकार दिया !

आचार्य बुद्धघोष के व्यक्तिगत जीवन पर जिन प्रन्थों से कुछ प्रकाश पहला है, उनमें केवल महावंस ही ऐसा है जो समाश्रयणीय सामग्री देने का दावा कर सकता है। महावंस के अलावा बुद्धघोसुपत्ति, गन्धवंस और सासनवंस जैसे प्रन्थ भी है, परन्तु उनमें उपबोगी सूचना अल्प मात्रा में ही पाई जाती है।

महावंस के अनुसार बुद्दबोष का जन्म बोध-गया के समीप हुआ। एक मत यह भी है कि तेलंग देश उनकी जन्म-भूमि है। वर्मी लोगों का दावा है कि आचार्य बुद्धबोष का जन्म उनके देश में हुआ। सत्य कुछ भी हो, यह विश्वास किया जाता है कि आचार्य बुद्धबोष ने एक लम्बे समय तक बोध-गया में निवास किया। इस समय बोध-गया विहार सिंहल के भिछुओं के हाथ में था। चतुर्थ शताब्दी ईसवी में संकाधिराज कीर्ति श्री सेववर्ण ने महाराज समुद्रगुप्त की अनुमति से बोध-गया में बज़ासन की पूजार्थ आने वाले सिंहली तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए एक विहार बनवाया था।

बुद्धीय के समय में भारत में पालि बौद्ध-धर्म इतना लोक-प्रिय नहीं रह गया था। संस्कृत का प्रभाव वह रहा था। बौद्ध विद्वानों ने भी उसे अभिन्यांक के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया था। प्रथम शताब्दी ईसवी के आचार्य अश्वधोष ने संस्कृत में अपनी कान्य-कृतियाँ लिखीं। इसी प्रकार नागार्जुन, वसुबन्धु और दिङ्नाग जैसे महाब विचारकों ने संस्कृत में लिखा। गुप्तवंशीय राजाओं ने भी पालि में कोई अभिरुचि नहीं दिखाई और संस्कृत को ही संरच्चय दिया। इस प्रकार पालि और थेरवाद (स्थविश्वाद) दोनों धीरे-धीरे भारत में नगयय श्वस्था को प्राप्त हुए।

परन्तु बोध-गया के भिद्ध, पाँचवी शताब्दीं में भी, जब बुद्धघोष भिद्ध-संघ में प्रविष्ट हुए, पांति के प्रति वही अचल निष्ठा रखते थे। उस समय बोध-गया के महाविद्दार के प्रधान महास्थविर रेवत थे।

उन दिनों हमारे देश में शास्त्रार्थों का होना एक सामान्य बात थी। घोष', जो वेद-वेदांग में पारंगत और तर्क-विचच्चा था, प्रतिवादियों की तलाश में हथर-उधर घूमने लगा। एक दिन महास्थिवर रेवत ने उसे पतंजित के स्त्रों का पाठ करते देखा। महास्थिवर उसके उचारण की शुद्धता देखकर इतने प्रभावित हो गए कि सम्भवतः उसको बुद्ध-धर्म में दीचित करने के उद्देश्य से ही उन्होंने उससे शास्त्रार्थ करने का निश्चय किया। घोष ने महास्थिवर से पूछा, "क्या तुम इन सूत्रों को समक्षते हो ?" मिच्च का उत्तर था, "हाँ, मैं समक्षता हूँ, वे दोष-युक्त हैं"।

महास्थिवर रेवत ने योग-सूत्रों की इस प्रकार समाजीचना की कि वीष आवाक रह गया। तदनन्तर घोष की प्रार्थना पर महास्थिवर रेवत ने अपने सिद्धान्त के प्रख्यापन-स्वरूप अभिधम्म-पिटक की कुछ पंक्तियों को पढ़ा, जिन्हें घोष न समक सका और उसने पूछा, "यह किसका मन्त्र है ?" महास्थिवर ने उत्तर दिया, "यह खुद्ध-मन्त्र है।" घोष ने फिर पूछा, "क्या आप मुक्ते इसे सिखा देंगे ?" महास्थिवर का उत्तर था, "यदि तुम नियमानुसार संघ में प्रवेश करो।" बोष की उपसम्पदा हुई और तब से वह 'बुद्धघोष' कह कर पुकारा जाने जगा। महास्थिवर रेवत की शिष्यता में बुद्धघोष ने धम और विनय का अध्ययन किया और बुद्ध के सिद्धान्तों के सबसे बड़े व्याख्याता के रूप में उनकी स्थाति हुई।

जिस विहार में बुद्धघोष की उपसम्पदा हुई थी, वहीं निवास करते हुए उन्होंने अपनी पहली पुस्तक "आयोदय" लिखी। तदनन्तर उन्होंने 'अम्ससंगिय' की अट्ठकथा 'अट्ठसालिनी' लिखी। इसके बाद जब वे परिच-सूत्रों की अट्ठकथा की अट्ठकथा 'अट्ठसालिनी' लिखी। इसके बाद जब वे परिच-सूत्रों की अट्ठकथा लिखने वाले थे, तो उनके गुरु महास्थितर रेवत ने उनसे कहा, ''यहाँ सिंहल से केवल मूल त्रिपिटक ही लाया गया है। यहाँ न अट्ठकथाएँ हैं और न विभिन्न आचार्यों की परम्पराएँ। परन्तु सिंहल द्वीप में महामित महेन्द्र द्वारा मूलतः ले जाई गई और वाद में सिंहली भाषा में अनुवादित अट्ठकथाएँ हैं। तुम वहाँ जाओ, उनका अध्ययन करो और फिर मागधी भाषा में उनका रूपान्तर करो, ताकि वे सब लोगों के लिए हितकारी हों।"



१. यह बुद्धघोष का मौलिक नाम माना जाता है।

अपने गुरु से इस प्रकार आदेश पाकर बुद्ध बोप श्रीलंका गए। इस समय वहाँ महानाम नामक राजा राज्य कर रहा था। महाविहार के महाप्रधान नामक भवन में रह कर श्राचार्य बुद्ध बोप ने स्थितर संघपाल से सम्पूर्ण सिंहली श्रष्टकथाओं और आचार्यों को परम्पराओं को सुना। उन्हें निश्चय हो गया कि धर्म-स्वामी भगवान बुद्ध का यही श्रमिप्राय है। तब उन्होंने भिष्ट-संघ से यह विनम्र प्रार्थना की, "में श्रष्टकथाओं का श्रनुवाद सिंहली मावा से मागधी मावा में करना चाहता हूँ। मुक्ते सब पुस्तकों को देखने की श्रनुमति दी जाए।" तब भिष्ठुओं ने उनकी योग्यता की परीक्ता के लिए उन्हें दो पालि गाथाएँ दीं श्रीर उनकी व्याख्या करने के लिए कहा। बुद्ध बोप ने उन दो गाथाओं के व्याख्यास्वरूप सम्पूर्ण श्रिपिटक के सिद्धान्तों का संकलन ही कर दिया और उसे "विसुद्धि-मग्ग" (विशुद्धि-मार्ग) नाम दिया। इससे श्रस्यिक सन्तुष्ट होकर भिष्ठुओं ने उन्हें श्रपने समग्र साहित्य को देखने की श्रमुमति दे दी। श्रनुराधपुर के ग्रम्थकार-परिवेण में निवास करते हुए श्राचार्य बद्ध बोप ने सिहली श्रष्टकथाओं के मागधी रूपान्तर किए। इसके बाद वे श्रपनी मानु-मूमि भारत लीट आए, जहाँ श्राकर उन्होंने बोधि-तृक्त की एजा की।

प्रोफेसर धर्मानन्द कोसम्बी जैसे विद्वान कुछ कारणों से उत्तर-भारत को बुद्ध-बोष की जन्म-भूमि न मानकर बर्मी परम्परा के अनुसार दिख्य-भारत को यह गौरव प्रदान करते हैं। प्रोफेसर कोसम्बी इस बात में भी सन्देह करते हैं कि बुद्ध्योष ब्राह्मण थे। इस महावंस की इस परम्परा को मानने में कोई गम्भीर आपित्त नहीं देखते कि बुद्ध्योष ब्राह्मण् थे और उनका जन्म उत्तरी भारत में हुआ था।

यह ठीक पता नहीं है कि इस महान पालि-ब्याख्याकार का निर्वाण कहाँ हुआ ? कम्बोदिया में एक प्राचीन विहार है, जिसका नाम, 'बुद्धघोष-विहार' है और वहाँ एक जीवित परम्परा यह है कि बुद्धघोष ने अपने जीवन के अन्तिम दिनों को उस देश में बिताया था। इस विश्वास में सन्देह करने का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता।

बुद्दबोष का सर्वेश्यम प्रन्थ जिसे उन्होंने सिंहल में बिखा ''विसुद्धि मगा' था। ''महावंस'' में इस प्रन्थ के सम्बन्ध में लिखा है कि ''श्रट्ठकथाश्रों के सिंहत सम्पूर्ण त्रिपिटक का यह संचेप ही है''।

बुद्धघोष के अन्य प्रन्थों के सम्बन्ध में हम उनके काल-क्रम का ठीक निरचय नहीं कर सकते, क्योंकि प्रायः प्रत्येक अट्ठकथा में बूसरी अट्ठकथाओं का उक्लेख है। अतः आन्तरिक साच्य इसमें हमारी सहायता नहीं करता। समन्तपासादिका विनय-पिटक की अट्ठकथा है। थेर बुद्ध सिरि की प्रार्थना पर यह विस्तृत अट्ठकथा बिसी गई थी। इसके श्रलावा, बुद्धघोष ने पातिमोक्ल पर भी एक श्रद्धकथा जिल्ली, जिसका नाम "कंलावितरग्री" या "मातिकट्ठकथा" था। यह भी महाविहार की परम्परा पर श्राधारित थी श्रीर स्थविर सोग की प्रार्थना पर जिल्ली गई थी।

बुद्धबोष ने प्रथम चार निकायों पर भी अटुकथाएँ तिलीं । इस प्रकार दीष-निकाय पर सुमंगत्तवितासिनी, मिक्सम-निकाय पर पपंचसुदनी, संयुत्त-निकाय पर सारत्थप्पकासिनी श्रीर श्रंगुत्तर-निकाय पर मनोरथपुरखी, ये चार श्रट्ठकथाएँ विस्ती गईं । सुमंगलविलासिनी सुमंगल परिवेश के स्थविर दाठानाग की प्रार्थना पर लिखी गई थी। पपंचस्दनी की रचना थेर बुद्रमित्त की प्रार्थना पर हुई थी। स्थविर बुद्धिमत्त श्राचार्य बुद्धघोष के मित्र थे, जिनके साथ वे द्षिण-भारत के मथुर-पट्टन नामक विहार में रहे थे। सारत्थप्पकासिनी एक दूसरे स्थविर ज्योतिपास (जोतिपाल) की प्रार्थना पर जिली गई थी। यह कहा जाता है कि खुद्क-निकाय के चार प्रन्थों यथा धम्मपद, जातक, खुद्दकपाठ और सुत्त-निपात, पर भी बुद्धोप ने अट्ठकथाएँ जिलीं। धम्मपद्ट्ठकथा के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का मत है कि यह बुद्धघोष-रचित नहीं है। शैली की विभिन्नता इसका मुख्य कारण बताई जाती है, परन्तु यह विषय की विभिन्नता के कारण भी हो सकती है। जातकट्ठकथा की रचना भाचार बुद्धवोष ने अत्यदस्सी, बुद्धमित्त और बुद्धदेव मामक तीन स्थिविरों की प्रार्थना पर की थी। खुइक-पाठ श्रीर सुत्त-निपात की श्रट्ठकथा का नाम परमत्यजीतिका है। अधिक सम्भावना यही है कि ये दोनों श्रट्ठकथाएँ श्राचार्य बुद्धघोष के द्वारा न लिखी जाकर इसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई थीं।

श्रमिधम्म-पिटक के सात प्रन्थों पर भी श्राचार्य बुद्ध्वोष ने श्रट्ठकथाएँ खिखी हैं। इनमें श्रट्ठसाखिनी धम्मसंगणि की श्रट्ठकथा है श्रीर सम्मोहिवनोदनी विभंग की। शेष पाँच प्रन्थों श्रथीत् धातु-कथा, कथा-वरश्र, पुग्गलपञ्जित्त, यमक श्रीर पर्ठान की श्रट्ठकथाश्रों का संयुक्त नाम ''पञ्चप्पकरण्ट्ठकथा'' है। ये सब श्रट्ठकथाएँ प्राचीन सिंह्बती श्रट्ठकथाश्रों श्रीर महाविहार की परम्परा पर श्राधारित हैं।

बुद्धघोष के बाद एक अन्य अट्ठकथाकार का नामोल्खेख करना भी यहाँ आवश्यक होगा। यह थेर धम्मपाल हैं जो भारत के दृष्टिय-पूर्वी किनारे पर बद्दि-आवश्यक होगा। यह थेर धम्मपाल हैं जो भारत के दृष्टिय-पूर्वी किनारे पर बद्दि-आवश्यक होगा। यह थेर धम्मपाल हैं जो भारत के दृष्टिय-पूर्वी किनारे पर बद्दि-आवश्य गामक स्थान में रहते थे। सम्भवतः उनका जन्म भी दृष्टिय-भारत में हुआ था। यूँकि उनकी अट्ठकथाओं में बुद्धघोष के नाम का उल्लेख है, अतः यह निश्चित था। यूँकि उनकी अट्ठकथाओं में बुद्धघोष के नाम का उल्लेख है, अतः यह निश्चित था। यूँकि उनकी अट्ठकथाओं के बाद हुए। खुद्दक-निकाय के जिन अन्यों पर आचार्य अम्मपाल ने बद्दान, इतिबुक्तक, विमानवस्थु, पेतवस्थु, येरीगाया किया। इस प्रकार धम्मपाल ने उदान, इतिबुक्तक, विमानवस्थु, पेतवस्थु, येरीगाया

婚

श्रीर चरियापिटक पर अट्ठकथाएँ लिखीं, जिनका संयुक्त नाम "परमत्थदीपनी" है। बुद्धघोष-कृत "चिसुद्ध-मग्ग" पर उन्होंने "परमत्थमंज्ला" नामक टीका भी लिखी। धम्मपाल की सट्ठकथाएँ भी मौलिक जिहली प्रन्थों पर आधारित हैं और यह सम्भव है कि साचार्य धम्मपाल ने द्विद भाषा में लिखित व्याख्याओं का भी कुछ आश्रय लिया हो, जो उन्हें दिख्य-भारत में प्राप्त हो सकीं। पालि अट्ठकथाओं की तुलना अक्सर भाष्य-साहित्य से की जाती है, परन्तु यह सर्वांश में ठीक नहीं है। पालि अट्ठकथाओं की स्पनी विशेषताएँ हैं जो संस्कृत के भाष्य-साहित्य में विल्कुल नहीं मिलतीं। उदाहरखतः पालि अट्ठकथाकारों ने जिस ऐतिहासिक बुद्धिका परिचय दिया है, इस जैसी कोई वस्तु हमें संस्कृत के भाष्य-साहित्य में नहीं मिलती।

## संस्कृत ग्रन्थकार

अश्वघोष, नागार्जु न, बुद्धपालित और भावविवेक, असंग और वसुबन्धु, दिङ्नाग और धर्मकीर्ति

जबिक थेरवाद बौद्ध-धर्म का साहित्य पालि में है, सर्वास्तिवादियों ने (जो होनयानियों में गिने जाते हैं) तथा महायानियों ने संस्कृत को अपने धार्मिक साहित्य का माध्यम चुना है। संस्कृत बौद्ध-धर्म के इतिहास से सम्बन्धित कुछ प्रन्थकारों का विवेचन यहाँ किया जाता है।

कनिष्क के समकालीन अरवघोष एक महान बौद्ध कवि और दाशनिक थे। न केवल बौद्ध दर्शन के इतिहास में, बिल्क संस्कृत काव्य की सम्पूर्ण परम्परा में उनका एक अपना स्थान है। महाकवि अरवघोष, बाल्मीिक के, जिन्हें उन्होंने 'श्रादि कवि' और 'धीमान्' कह कर पुकारा है, एक महत्त्वपूर्ण उत्तराधिकारी ये और स्वयं कालिदास और भास के पूर्वगामी थे। भारत और उसके बाहर अनेक विहानों का विश्वास है कि कालिदास अनेक बातों में उनके ऋगी थे। बौद्ध विचार के इतिहास में सबसे महान कार्य जो अरवधोष ने किया है, वह है बुद्ध-अक्ति पर उनके द्वारा बल देना। यद्यपि महायानी शिक्षाएँ अश्वद्योष के समय से प्रायः दो या तीन शताब्दी पूर्व प्रचार में आ रही थीं, परन्तु उनकी सर्वप्रथम प्रभावशाली अभिन्यक्ति अश्वद्योष की रचनाओं में हो हुई है, यद्यपि स्वयं अश्वद्योष सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के अनुवायी थे।

अश्वघोष के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में ह्यारी जानकारी बहुत कम है। अपनी काव्य-कृतियों के अन्त में जो अरूप स्चना महाकवि ने दी है, उससे झात होता है कि वे साकेत (अयोध्या) के निवासी ये और उनकी मांता का नाम सुकर्याची था। बुद्ध-चरित, सौन्द्रानन्द् और सारिपुत्र-प्रकरण, इन अपनी तीन प्रसिद्ध काष्य-कृतियों में से प्रत्येक के अन्त में किव ने कहा है, 'आर्यमुवर्णाचीपुत्रस्य साकेतकस्य भिन्नोराचार्यभद्नताश्वघोषस्य महाकवेर्महावादिनः कृतिरियम्।" इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि अध्वक्षोष एक महान कवि होने के साथ-साथ एक विद्वान आचार, श्रादरगीय बौद्द-भिन्नु श्रौर न्यायविद्या में पारंगत एक महान तार्किक भी थे।

बुद्ध-चरित श्रीर सौन्द्रानन्द महाकवि श्रश्वघोष के दो महत्त्वपूर्ण काव्य-ग्रन्थ हैं । बुद्ध-चरित एक महाकाव्य है, जिसमें एक उदात्त और परिशुद्ध शैली में, यग्रपि काफी संयम के साथ, बुद्ध की जीवनी का वर्णन किया गया है। यह कान्य अपने मौतिक रूप में, जैसा कि वह सातवीं शताब्दी ईस्वी में इ-स्सिंग को चीनी अनुवाद में विद्ति था, २८ सर्गों में था। तिब्बती अनुवाद में भी इतने ही सर्ग हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस महाकाव्य के मौलिक संस्कृत रूप में भी इतने ही सर्ग रहे होंगे। इनमें से आज संस्कृत में केवल १७ सुरचित हैं, जिनमें भी प्रारम्भ के केवल १३ सर्ग ही प्रामाणिक माने जाते हैं। इ-स्सिंग ने लिखा है कि उनके समय में यह मनीरम काव्य भारत के पाँचों भागों तथा दिखाी समुद्र के देशों में सब जगह पड़ा श्रीर गाया जाता था। इस महाकान्य में श्रश्वघीष ने हमें भगवान बुद्ध के जीवन और उपदेशों का सर्वोत्तम विवरण ही नहीं दिया है, बल्कि भारत की पौराणिक परम्पराओं के सम्बन्ध में अपने विश्वकोश जैसे ज्ञान तथा प्राग्वीद्यकालीन दार्शनिक नयों, विशेषतः सांख्य, के सम्बन्ध में अपनी बहुज्ञता का भी परिचय दिया है। सीन्दरानन्द काव्य में भगवान बुद्ध के द्वारा अपने मौसेरे भाई नन्द को उप सम्पादित करने का वर्णन है।

उपयुंक दो महत्त्वपूर्ण काव्य-प्रन्थों के ऋतिरिक्त ग्रश्वघोष ने तीन नाटक भी लिखे, जिनकी खोज एच० लूडर्स ने इस शताब्दी के आरम्भ में मध्य-एशिया के तुर्फान प्रान्त में की। इनमें सारिपुत्र प्रकरण, जो नी अंकों में एक प्रकरण है, सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। संस्कृत साहित्य का यह प्राचीनतम नाटक है जो अभी तक प्राप्त हुआ है। अरवघोष ने एक गीति-कान्य भी जिल्ला जिसका नाम "गगडी-स्तोत्र गाथा" है। इसमें सम्बरा वृन्द में जिली हुई २६ गाथाएँ हैं। ई० एव० जोह्नस्टन ने इसके अश्वघोष-कृत होने में सन्देह प्रकट किया है। परन्तु विटरनिरज़ का कहना है कि, "यह एक सुन्दर रचना है जो रूप और विषय दोनों दृष्टियों से बरवघोष के अनुरूप है।"

-9 PF3 1

१. हिस्ट्री ऑफ़ इंग्डियन लिटरेचर, जिस्द दूसरी, (कलकत्ता विश्वविद्यालय, १६२३). वृष्ठ २६६ ।

नागार्जु न, जो शातवाहन राजा यज्ञश्री गौतमीपुत्र (१६६—१६६ ई०) के समकाजिक और मित्र थे, एक श्रति उच्च ध्यक्तित्व के वौद्ध दार्शनिक थे। वौद्ध दर्शन के इतिहास में उन्होंने एक युग का निर्माण किया और उसे एक नया मोइ दिया। उन्होंने वौद्ध दर्शन के माध्यमिक सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया, जो शून्यवाद भी कहजाता है। नागार्जु न के समान तार्किक विश्व-हित्तिस में कोई दूसरा नहीं हुआ। उनका महान दार्शनिक प्रन्थ माध्यमिककारिका या माध्यमिक-शाख है, जिसमें २७ परिच्छेदों में ४०० कारिकाएँ हैं। यह उनके दर्शन का आधारमूत प्रन्थ है। महायान-सूत्रों में निहित उपदेशों का इस प्रन्थ में संचेप किया गया है। इसमें ऊँची दार्शनिक उड़ान और जेखक की तर्क-विद्या में सूच्म अन्तर्ह हि का परिचय मिखता है। इस एक प्रन्थ से पता लग जाता है कि कितने महान मेधावी पुरुष नागार्जु न थे और किस प्रकार वे हमारे अतीत और वर्तमान के चिन्तकों में सबसे अधिक तेज के साथ चमकते हैं।

नागार्ज न की जीवनी के अनुसार, जिसका अनुवाद चीनी भाषा में कुमारजीव ने सन् ४०४ ई० में किया, नागार्ज न का जन्म दिच्या-भारत में एक ब्राह्मण्
परिवार में हुआ था। युआन च्वांग का कहना है कि उनका जन्म दिच्या कोशल या प्राचीन विदर्भ (बरार) में हुआ था। नागार्जुन ने सम्पूर्ण त्रिपिटक का ६० दिन में अध्ययन कर लिया, परन्तु इससे उनको सन्तोष नहीं हुआ। हिमालय के निवासी एक अत्यन्त बृद्ध भिन्न से उन्हें महायान-सूत्र प्राप्त हुए, परन्तु उनके जीवन का अधिकांश समय दिच्या-भारत के श्री पर्वत या श्री शैलम् में बीता, जिसे उन्होंने बौद्ध-धर्म के प्रचार का एक अद्वितीय केन्द्र बना दिया। विब्बती वर्ष्यनों का कहना है कि नागार्ज न कुछ दिन नालन्दा में भी रहे। युआन च्वांग ने संसार को प्रकाशित करने वाले चार स्थौं का उन्हलेख किया है। उनमें एक नागार्ज न थे। शेष तीन थे अश्ववोष, कुमारलब्ध (कुमारलाव) और आर्यदेव। निःसन्देह, एक विचारक के रूप में, नागार्ज न की भारतीय दर्शन के इतिहास में तुलना करने वाला कोई दूसरा नहीं है। टी० वाटर्स ने नागार्ज न को ठीक ही "उत्तरकालीन बौद्ध-धर्म का एक महान आश्चर्थ और रहस्य" कहा है।

चीनी श्रनुवादों में प्राप्त करीव बीस रचनाएँ नागार्ज न-कृत बताई जाती हैं। उनमें से १८ का उल्लेख बुनियु नंजियों ने श्रपनी पुस्तक-सूची में नागार्ज न-कृत रचनाश्चों के रूप में किया है। जैसा हम श्रभी निर्देश कर चुके हैं, नागार्ज न की

१, ब्रान युक्रान च्वांग्स ट्रे वेल्स इन इबिडया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २०३।



प्रमुख रचना माध्यमिक-कारिका या माध्यमिक-शास्त्र है। नागार्जु न ने स्वयं इस प्रम्थ की ज्याख्या की जो ''अकुतोभया'' के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ नागार्जु न की एक अन्य कृति का और निर्देश कर देना चाहिए और वह है ''सुहक्खेख'', जिसे उन्होंने एक पन्न के रूप में अपने मिन्न यज्ञश्री गौतमीपुत्र को खिखा। इ-िर्सग ने अपनी भारत-यात्रा के समय इस प्रभूत नैतिक महत्त्व वाली रचना को वालकों के प्रपत्ती भारत-यात्रा के समय इस प्रभूत नैतिक महत्त्व वाली रचना को वालकों के द्वारा कर्यठस्थ किए जाते और वयस्कों के द्वारा जीवन-पर्यन्त अनुशीलन किए जाते द्वारा कर्यठस्थ किए जाते और वयस्कों के द्वारा जीवन-पर्यन्त अनुशीलन किए जाते देखा था। यह रचना हमें असन्दिग्ध रूप से वताती है कि नागार्जु न ध्वंसात्मक देखा था। यह रचना हमें असन्दिग्ध रूप से वताती है कि नागार्जु न ध्वंसात्मक देखा था। यह रचना हमें असन्दिग्ध रूप से वताती है कि नागार्जु न ध्वंसात्मक देखा था। वह रचना हमें असन्दिग्ध रूप से वताती है कि नागार्जु न ध्वंसात्मक देखा था। दे जितना श्रन्थ किसी दार्शनिक नय में।

नागार्ज न द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद के मुख्य ब्याख्याकारों में यहाँ स्थितर वुद्धपालित श्रीर भाविववेक (या भव्य) का नामोख्लेख करना आवश्यक होगा। ये दोनों विचारक पाँचवीं शताब्दी ईसवी में आविभू त हुए श्रीर बौद्ध दर्शन के इतिहास में उनका विशेष महत्त्व इस कारण है कि उन्होंने तर्क के क्रमशः 'प्रासंगिक' श्रीर में उनका विशेष महत्त्व इस कारण है कि उन्होंने तर्क के क्रमशः 'प्रासंगिक' श्रीर 'स्वातन्त्र' सम्प्रदायों की स्थापना की। आर्यदेव, शान्तिदेव, शान्तरिकत श्रीर कमलशील माध्यमिक सम्प्रदाय के श्रन्य प्रसिद्ध विचारक हैं।

दो तेजस्वी बन्धु, श्रसंग श्रीर वसुबन्धु, जिनका समय ईसा की चौथी श्राताब्दी है, उन स्जनात्मक विचारकों में हैं, जिन्होंने बौद्ध दर्शन के शाखीय युग को जन्म दिया। श्रसंग वसुबन्धु के बढ़े माई थे। वसुबन्धु से छोटे एक श्रीर माई थे जिनका नाम विशिष्ट्यवत्स था। इस प्रकार थे तीन भाई थे। श्रसंग श्रीर वसुबन्धु के का जन्म गन्धार देश के पुरुषपुर (पेशावर) नगर में हुशा था। वे कौशिक गोत्र के का जन्म गन्धार देश के पुरुषपुर (पेशावर) नगर में हुशा था। वे कौशिक गोत्र के का ज्ञम गन्धार देश के पुरुषपुर (पेशावर) जगर में हुशा था। वे कौशिक गोत्र के काह्याया थे श्रीर वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। उनकी शिष्टा काश्मीर में हुई, जहाँ अन्होंने विभाषा-शास्त्र को पढ़ा। प्रारम्भ में श्रसंग श्रीर वसुबन्धु सर्वास्तिवाद के अनुयायी थे, जिसका उन दिनों काश्मीर श्रीर गन्धार में बोजबाला था। उन्होंने अनुयायी थे, जिसका उन दिनों काश्मीर श्रीर गन्धार में बोजबाला था। उन्होंने अनुयायी थे, जिसका उन दिनों काश्मीर श्रीर गन्धार में बोजबाला था। उन्होंने अनुयायी थे, जिसका उन दिनों काश्मीर श्रीर गन्धार में बोजबाला था। उन्होंने अनुयायी थे, जिसका उन दिनों काश्मीर श्रीर गन्धार में बोजबाला श्री । उन्होंने का कहना है कि वसुबन्धु की मृत्यु श्रयोध्या में ही श्रस्सी वर्ष को श्रवस्था में हुई। का कहना है कि वसुबन्धु की मृत्यु श्रयोध्या में ही श्रस्सी वर्ष को श्रवस्था में हुई।

श्रसंग योगाचार या विज्ञानवाद बौढ़ मत के सबसे श्रविक प्रभावशासी श्राचार्य माने गए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से उनके श्रनुज वसुवन्धु ने भी सर्वास्तिवाद को झोड़कर विज्ञानवाद का सहारा जिया। श्रसंग मैत्रेयनाथ के शिष्य ये जिन्हें

तिब्बती पाठ का संस्कृत-अनुवाद स्वर्गीया कुमारी इन्दु दातार ने वस्वई विस्व-विद्यालय की डाक्टर की उपाधि के लिए किया था, जो अभी प्रकाशित नहीं हुआ है।



विज्ञानवाद का प्रवर्तक माना जाता है। असंग के मुख्य ग्रन्थ हैं—महायान-संपरिग्रह, प्रकरण-आर्यवाचा, योगाचार-भूमि-शास्त्र और महायान सूजालंकार। अस्तिम दो कृतियों का नैतिक और सैद्धान्तिक दृष्टियों से बहुत अधिक महत्त्व है। योगाचार-भूमि-शास्त्र के मूल संस्कृत रूप की खोज महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने की है। यह ग्रन्थ १७ भूमियों में विभक्त है और योगाचार मत के अनुसार साधना-मार्ग का वर्णन करता है। महायान-सूजालंकार असंग और उनके गुरु मैंत्रेयनाथ की संयुक्त रचना है। कारिकाएँ मैत्रेयनाथ के द्वारा लिखी गई थीं और उनकी ज्याख्या असंग के द्वारा।

वसुवन्यु, जिन्होंने अपने अग्रज असंग की प्रेरणा पर महायान बौद्ध-धर्म के विज्ञानवाद मत का स्वीकार कर लिया, सर्वास्तिवाद बौद्ध-धर्म की बैभाषिक शाखा के एक प्रसिद्ध आचार्य थे। उनका सबसे महान ग्रन्थ "अभिधर्म कोश" है, नो समय बौद दर्शन का एक विश्व-कोश ही है । मूलतः इस प्रनथ की रचना सर्वास्तिवाद के वैभाषिक मत के श्रनुसार हुई थी जो उस समय काश्मीर में श्रस्यन्त प्रभावशाली था। लेखक ने इस प्रनथ के अन्त में स्वयं कहा है, "काश्मीर वैभाषिक नीति सिद्धः प्रायो मयार्थं कथितोऽभिधर्मः।" ६०० कारिकाश्रों में लिखे गए इस महान प्रनथ से एशिया में बौद्ध-धर्म के प्रचार में बड़ी सहायता मिली। अभिधर्म-कोश के दर्शन की ब्याख्या यहाँ नहीं की जा सकती। यह कहना पर्याप्त होगा कि प्रारम्भ से ही इस प्रनथ की प्रशंसा बौद्ध चेत्रों में ही नहीं बिल्क अन्यत्र भी की गई है। सातवीं शताब्दी ईस्वी के महाकवि बागा भट्ट ने अपने 'हर्ष-चरित' में बौद्ध-भिन्न दिवाकरमित्र के आश्रम का वर्णन करते हुए वहाँ शुकों को भी 'कोश' ( श्रिभिधर्म-कोश ) की ब्याख्या करते दिखाया है । "गुकरिप शाक्यशासनकुशलै : कोशं समुपदिशद्धिः ।" वसुबन्धु ने अपने 'ग्रमिधर्म-कोश' पर स्वयं भाष्य लिखा । इस ग्रमिधर्म-कोश-भाष्ये पर 'स्फुटार्था' नामक व्याख्या जिल्लने वाले श्राचार्य यशोमित्र का कहना है कि अपनी श्राध्यास्मिक प्राप्तियों के कारण श्राचार्य वसुबन्धु श्रपने समकालीनों में 'द्वितीय बुद्ध' के नाम से

१. इनमें अभी डाल में प्रोफेसर प्रह्वाद प्रधान द्वारा एक अपूर्ण इस्तलिखित विति के बाधार पर सम्पादित और विश्वभारती स्टडीज, शान्ति निकेतन, द्वारा प्रकाशित "अभिधर्म-समुच्चय" को भी जोड़ा जा सकता है।

२. इसकी इस्तिलिखित प्रति की खोज महापिश्डित राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत में की है और ऐसा समक्षा जाता है कि प्रो॰ प्रहाद प्रधान ने इसका सम्पादन जयसवाल रिसर्न इन्स्टीटयुट, पटना, के द्वारा प्रकाशन के लिए किया है।

प्रसिद्ध थे। "यं बुद्धिमतामग्रं द्वितीयमिव बुद्धिमत्याद्धुः।" किसी मनुष्य के लिए यह प्रशंसा साधारण नहीं है। श्रिभधर्म-कोश पर जो विस्तृत व्याख्यापरक साहित्य यह प्रशंसा साधारण नहीं है। श्रिभधर्म-कोश पर जो विस्तृत प्रभाव इस ग्रन्थ का लोगों के लिखा गया है, उससे पता लगता है कि कितना विस्तृत प्रभाव इस ग्रन्थ का लोगों के मन पर पड़ा है। श्रिभधर्म-कोश के श्रलावा वसुबन्धु की एक श्रन्य महत्त्वपूर्ण कृति परमार्थ-सप्तित' है जो उन्होंने श्रपने समकालीन प्रसिद्ध सांख्याचार्य विन्ध्यवासी की एकमहायानी श्राचार्य के ख्यडन के ख्प में लिखी थी। 'तर्क-शास्त्र' श्रीर 'वाद-विधि' नामक दो रचनाएँ वसुबन्धु ने न्याय पर भी जिखीं। एक महायानी श्राचार्य के रूप नामक दो रचनाएँ वसुबन्धु ने न्याय पर भी जिखीं। एक महायानी श्राचार्य के रूप पर व्याख्याएँ लिखीं। श्राचार्य वसुबन्धु ने एक होटी श्रीर श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचना पर व्याख्याएँ लिखीं। श्राचार्य वसुबन्धु ने एक होटी श्रीर श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचना पर व्याख्याएँ लिखीं। श्राचार्य वसुबन्धु ने एक होटी श्रीर 'त्रिशिका' के दो रूपों 'विद्यित-मात्रता-सिद्धि' भी हमें दी है, जो 'विशिका' श्रीर 'त्रिशिका' के दो रूपों में पाई जाती है, जिनमें क्रमशः बोस श्रीर तीस कारिकाएँ हैं।

बौद्ध न्याय के इतिहास में दिङ्नाग का स्थान ऋत्यन्त ऊँचा है। वे वस्तुतः बौद्ध न्याय के संस्थापक ही हैं स्रोर सामान्यतः मध्ययुगीन न्याय के वे पिता कहे गए हैं। उनका जीवन-काल पाँचवी शताब्दी का आदि भाग है। तिब्बती स्रोतों के अनुसार दिङ्नाग का जन्म काञ्ची के समीप सिंहवक्त्र नामक स्थान में एक ब्राह्मण्-परिवार में हुआ। पहले वे हीनयान बौद्ध-धर्म के वास्सीपुत्रीय सम्प्रदाय के अनुयायी थे, परन्तु वाद में महायान के उपदेशों में उनका अनुराग हो गया। तिब्बती परम्परा के अनुसार वे वसुवन्धु के शिष्य थे। दिङ्नाग नालन्दा महाविहार में भी गए, जहाँ उन्होंने सुदुर्जय नामक एक ब्राह्मण तार्किक को शास्त्रार्थ में परास्त किया। उन्होंने शास्त्रार्थ करते हुए भ्रोडिविश ( उड़ीसा ) श्रीर महारट्ट ( महाराष्ट्र ) का भी भ्रमण किया। कहा जाता है कि उड़ीसा के एक जंगल में उनकी मृत्यु हुई। दिख्नाग ने न्याय-सम्बन्धी करीव एक सौ पुस्तकें लिखीं । इनमें से अनेक तिब्बती और चीनी अनुवादों में सुरिचत हैं श्रीर बुनियु नंजियों ने श्रपनी पुस्तक-सूची में उनका उल्लेख किया है। इ-स्सिंग ने लिखा है कि उसकी भारत-यात्रा के समय दिङ्नाग की पुस्तकों का अध्ययन पाट्य-पुस्तकों की तरह होता था। दिङ्नाग का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रमाण-समुचय है। इसके ऋलावा उनके मुख्य ग्रन्थ हैं: न्याय-प्रवेश, हेतुचक-डमरू, प्रमाण-शास्त्र, न्याय-प्रवेश भ्रोर भ्रालम्बन-परीचा, जो सब क्लिष्ट श्रीर दुरूह शैलो में जिस्ते गए हैं। दिङ्नाग ने घपने प्रन्थों में आचार्य वास्त्यायन के द्वारा न्याय-भाष्य में प्रतिपादित कुछ सिद्धान्तों का खरडन किया था। बाद में वात्स्यायन

<sup>्</sup>र, स्कृटार्थी की प्रारम्भिक पंक्तियाँ।

के पश्च का समर्थन करते हुए उद्योतकर भारद्वाज ने अपना 'न्याय-वार्तिक' लिखा। इस प्रकार आचार्य दिङ्नाग बौद्ध और श्रोत परम्पराश्चों के न्याय को मिस्नाने वास्नी एक महस्वपूर्ण कड़ी हैं।

श्राचार्य धर्मकीर्ति दिङ्बाग के एक उत्तराधिकारी श्रीर श्रद्वितीय प्रतिभा के नैयायिक थे। उनका जन्म चील देश के तिरूमलई नामक प्राप्त में हुआ था। डा॰ रचेरवास्की ने सच ही उन्हें सारत का "कायट" कहा है। उनके ब्राह्मण प्रति-वादियों ने भी उनकी तर्क-शक्ति की उत्क्रष्टता को स्वीकार किया है। धमकीति का समय सात्वीं शताब्दी ईसवी है। दिङ्नाग के शिष्य ईश्वरसेन से उन्होंने न्याय पदा । बाद में वे नालन्दा महाविहार चले गए और वहाँ के संघ-स्थविर और उस समय के प्रतिद्ध विज्ञानवादी श्राचार्य धर्मपाल के शिष्य हो गए। एक महान दार्शनिक विचारक और सूचम तार्किक के रूप में धर्मकीर्ति का नाम भ्रभी तक अन्धकारावृत था । महापिरिडत राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत में धर्मकीर्ति के सबसे बड़े प्रन्थ 'प्रमाय-वार्तिक' की उसके मूल संस्कृत रूप में खोज कर न केवल बौद्ध-धर्म की बल्कि सामान्यतः सम्पूर्णं भारतीय न्याय की अकथनीय सेवा की है। धर्मकीर्ति द्वारा लिखित अन्य महत्त्वपूर्ण अन्य हैं : प्रमाण-विनिश्चय, न्याय-विन्दु, सम्बन्ध-परीचा, हेतु-बिन्दु, वाद्-न्याय और समानान्तरसिद्धि । इन सब प्रन्थों का विषय प्रायः बौद्ध प्रामाययवाद है और इनमें उच दार्शनिक प्रतिभा और सूचम चिन्तन के दर्शन होते हैं। उत्तर कालीन वौद्ध-धर्म प्रमाख-मीमांसा में कितनी द्वेंची उड़ान उड़ सका, इसके दर्शन इमें धर्मकीर्ति की रचनाओं में होते हैं। सम्पूर्ण भारतीय न्याय-शास्त्र के विकास में भी उनका अपना स्थान है। धर्मकीति ने अपने प्रन्थों में उद्योतकर के 'न्याय-वार्तिक' का खरडन किया था। इससे प्रेरणा पाकर वाचस्पति मिश्र ने नवीं शताब्दी में श्रपनी 'न्याय-वार्तिक-तास्पर्य टीका' विली, जिसमें न्याय-वार्तिक कार के पच का समर्थन किया गया।

# विञ्चत

# व्याचार्य दीपंकर श्रीज्ञान

आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान का नाम उन भारतीयों में अग्रणी है, जिन्होंने भारत और तिञ्बत को सांस्कृतिक रूप से समीप जाने के जिए निःस्वार्थ कार्य किया।

१. इस यन्य की व्याख्या, जिसका नाम 'प्रमार्ग-वार्तिक-माष्य' या 'वार्तिक-अलंकार' है, प्राह्वकर ग्रम हारा लिखी गई थी, जिसे नयसवाल इन्स्टीट्यूट, पटना, ने सन् १६५३ रूँ प्रकाशित किया है।

तिडबत में उनका नाम केवल बुद्ध और पद्मसम्भव के बाद जिया जाता है। निःसन्देह जितने भारतीय विद्वान भारत से विटबत गए उनमें सबसे महान आचार्य शान्तरिक्त और उनके शिष्य कमलशोल थे। आचार्य दीपंकर भी महान विद्वान थे और उपर्युक्त दो की अपेका वे इस बात में अधिक हैं कि उन्होंने अमृत्य संस्कृत प्रन्थों को तिटबती भाषा में लम्य बनाया। तिटबती लोग आचार्य दीपंकर को अतिश या स्वामी श्री अतिशया (जो-वो-जें पल-इन अतिश) कह कर भी पुकारते हैं।

श्राचार्यं दीपंकर के पिता राजा कल्यास श्री थे। उनकी माता का नाम श्री प्रभावती था। उनका जन्म सन् १८२ ई॰ में पूर्वी भारत के सहीर नामक स्थान में हुआ। जिस कल्यास श्री प्रासाद में दीपंकर का जन्म हुआ उसके अनितदूर विक्रम-विहार था जो विक्रमशीला-विहार या विक्रमशिला-विहार भी कहलाता था। आचार्य दीपंकर का जन्म बंगाल में हुआ वा विहार में, इसके सम्बन्ध में एक ब्यर्थ का विवाद चलता रहा है। प्रामासिक तिब्बती स्रोतों का श्रसन्दिग्ध कथन है कि आचार्य दीपंकर भागलपुर में पैदा हुए थे।

दीपंकर के माता-पिता का विक्रमशीका विहार से, जो उस समय बौद जगत में विस्तृत रूप से जात था, घनिष्ठ सम्बन्ध था। अनुश्रुति का कहना है कि आचार्य दीपंकर के जन्म के समय उनके माता-पिता नवजात शिशु के साथ १०० रथों के जुलूस की लेकर इस विहार में पूजा के लिए गए। राजा कल्याय श्री के तीन पुत्र थे, पद्मगर्भ, चन्द्रगर्भ और श्रीगर्भ। इनमें द्वित्रीय चन्द्रगर्भ ही भिष्ठ होने के बाद दीपंकर श्रीज्ञान कहलाए।

जैसा उच्च वर्ग के जोगों के जड़कों के खिए उस समय रिवाज था, ज्योतिषियों ने चन्द्रगर्भ के जन्म के समय उसके सम्बन्ध में भ्रानेक भ्राश्चर्यजनक भविष्यवाशियाँ कीं। चन्द्रगर्भ एक चतुर बालक था भीर तीन वर्ष की भ्रवस्था में ही पड़ने मेन दिया गया। ग्यारह वर्ष की श्रायु तक उसने न केवल लिखना, पड़ना भीर गियात सीख लिया, बल्कि वह एक वैयाकरण भी हो गया। चूँकि कुमार चन्द्रगर्भ अपने पिता का ज्येष्ठ पुन्न नहीं था, इसिलए सिंहासन पर बैठना उसके मम्मय में नहीं था।

उन दिनों उच्च शिचा केवल विहारों में मिल सकती थी। सौभाग्यवश विरव-विख्यात विक्रमशीला महाविहार राज-प्रासाद से अधिक दूर नहीं था, परन्तु नालन्दा का फिर भी अधिक सम्मान था। एक दिन अकस्मात् राजकुमार चन्द्रगर्भ धूमते-धूमते पास के जंगल में निकल गया, जहाँ उसे एक कुटिया में निवास करते आवार जितारि मिले । जितारि उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान और वैयाकरण थे। उन्होंने कुमार से पूछा, "तुम कौन हो ?" कुमार ने उत्तर दिया, "मैं इस देश के राजा का पुत्र चन्द्रगर्भ हूँ।" जितारि ने इस उत्तर को गर्वपूर्ण समका श्रीर कुमार को फटकारते हुए कहा, "हमारे यहाँ राजा या दास कोई नहीं है। यदि तू देश का शासक है, तो यहाँ से भाग जा।"

यह चौरासी सिदों का युग था और विलोग छोर नारोपा अभी जीवित थे। यद्यपि जितारि की गणना चौरासी सिदों में नहीं थी, फिर भी कुमार को यह मालूम था कि जितारि ने एक महान विद्वान होते हुए भी संसार को छोड़ दिया है। अस्यन्त विनम्नता के साथ कुमार ने जितारि से कहा कि उसकी इच्छा संसार को छोड़ने की है। इस पर जितारि ने कुमार को नालन्दा जाने की सजाह दी, क्योंकि वह जानता था कि यदि कुमार अपने बाप की राजधानी के पास भिच्च-पद की उप-सम्पदा खेगा तो वह अपने अभिमान की भावना को जीत नहीं सकेगा।

किसी प्रकार अपने माता-पिता से अनुमित लेकर जब कुमार चन्द्रगर्भ कुड़ सेवकों के सिहत नालन्दा गया तो नालन्दा के राजा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूड़ा, "विक्रमशीला-महाविहार तो तुम्हारे पड़ौस में ही है। तुम उसे छोड़कर यहाँ क्यों आए?" इस पर कुमार ने नालन्दा की प्रशंसा की। राजा ने उसकी सिफारिश नालन्दा विहार में लिए जाने की कर दी और कुमार चन्द्रगर्भ भिच्न बोधिभद्र की सेवा में उपस्थित हुआ, जो उस समय नालन्दा विहार के प्रधान थे। भिच्न होने के लिए चूँकि बीस वर्ष की आयु की आवश्यकता थी और कुमार चन्द्रगर्भ अभी व्यारह वर्ष ही का था, इसलिए उसे नो वर्ष अभी और उहरना पड़ा। इस बीच आचार्य बोधिभद्र ने उसे श्रामखेर की दीचा दे दी और उसका नाम दीएंकर श्रीज्ञान रख दिया। 'दीपंकर' बौद्ध परम्परा में एक अत्यन्त पवित्र नाम है, क्योंकि इस नाम के एक बुद्ध ऐतिहासिक बुद्ध भगवान शाक्यमुनि से बहुत पहले ही चुके हैं। उनके नाम के साथ 'श्रीज्ञान' इसिबिए जोड़ दिया गया कि आगे चल कर उनसे एक विद्वान बनने की आशा की जाती थी।

श्राचार्य बोधिमद्र के गुरु मैत्रीगुप्त उस समय जीवित थे। उन्होंने विद्वता के मार्ग को छोड़कर सिद्धों की जीवन-पद्धति श्रपनाली थी। इसलिए उनका इस समय नाम मैत्रीपा श्रद्धयवज्र वा श्रवधूतिपाद था। एक दिन बोधिमद्ध श्रपने नवीन शिष्य दीपंकर श्रीज्ञान को लेकर, जिसकी श्रवस्था उस समय बारह वर्ष की थी,

<sup>?.</sup> इस नाम पर टिप्पसी इस अध्याय के अन्त में संलग्न परिशिष्ट में देखिए।

如何的問日國下日後

अवध्ितपाद के पास गए, जो राजगृह में उस समय रह रहे थे। बोधिभद्र ने अवध्ितपाद से प्रार्थना की वह दीपंकर श्रीज्ञान को अपना शिष्य बना जों, जिसे उन्होंने स्वीकार कर जिया। अठारह वर्ष की अवस्था तक दीपंकर श्रीज्ञान इन्हों सिद्ध आचार्य मैंत्रीपा अद्वयवस्र या श्रवध्ितपाद के पास राजगृह में रहे और इस बीच उन्होंने धार्मिक अन्थों का अनुशीलन किया।

उन दिनों मन्त्र-यान और सिद्ध-यान का जोर था। अतः इनका अध्ययन भी दीपंकर श्रीज्ञान ने आवश्यक समक्षा। इसके लिए उन्हें नारोपा (नाडपाद या नरोत्तमपाद) जैसा गुरु मिल गया। नारोपा न केवल एक सिद्ध था, विल्क एक महान विद्वान भी। उन दिनों नालन्दा और विक्रमशीला के प्रवेशार्थियों को अनेक किल परीचाएँ उत्तीर्थ करनी पहली थीं। तभी उनका प्रवेश इन विश्वविद्यालयों में हो सकता था। विक्रमशीला के प्रत्येक दरवाजे पर एक कुशल विद्वान होता था। नारोपा के अधिकार में उत्तर का दरवाजा था। राजगृह से दीपञ्चर नारोपा के पास गये और स्थारह वर्ष तक उनकी शिष्यता में रहे। दीपञ्चर के अतिरिक्त नारोपा के कई अन्य शिष्य भी थे, जैसे कि प्रज्ञारचित, कनकश्री और माणकश्री, जो सब बाद में प्रसिद्ध विद्वान हुए। विदेशों से भी नारोपा के पास पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते थे। तिब्बत के प्रसिद्धतम सिद्ध और किव मिला-रेपा के गुरु मर्पा नारोपा के एक शिष्य थे।

दीपक्कर ने विक्रमशीला में अपना अध्ययन समाप्त कर लिया, परन्तु उनकी ज्ञान-पिपासा शान्त नहीं हुई। उन दिनों बोध-गया के बज्रासन महाविहार के प्रधान भिच्न की विद्वत्ता के लिए बड़ी ख्याति थो। उनको बज्रासनीपाद (दोर्जे दन्पा) कह कर पुकारा जाता था, यद्यपि यह उनका वास्तविक नाम नहीं था। दीपक्कर श्रीज्ञान क्ष्रासन के मित विहार में गये जहाँ उन्होंने महाविनयधर शीलरचित से दो वर्ष तक विनय-पिटक को पड़ा। इस प्रकार ३१ वर्ष की आयु में दीपंकर श्रीज्ञान त्रिपिटक श्रीर तन्त्रों के महापिखत हो गए।

उस समय सुवर्ण-द्वीप (श्राधुनिक सुमात्रा) के श्राचार्य धर्मपाल की विद्वता को बौद्ध जगत में बड़ी ख्याति थी। भारतीयों का उस समय ऐसा दावा नहीं रहता था कि ज्ञान का एकाधिकार उन्हीं के हाथ में है। वस्तुतः 'किलकाल-सर्वज्ञ' कहे जाने वाले रत्नाकरशान्ति, जो बौरासी सिद्धों में से एक थे, श्राचार्य धर्मपाल के जाने वाले रत्नाकरशान्ति, जो बौरासी सिद्धों में से एक थे, श्राचार्य धर्मपाल के शिष्य थे। रत्नकीति श्रीर तर्क-शास्त्र के महान व्याख्याकार ज्ञानश्री मित्र ने श्राचार्य धर्मपाल के चरणा में बैठ कर विद्या प्राप्त की थी। दीपंकर से इन विद्वानों की मेंट धर्मपाल के चरणा में बैठ कर विद्या प्राप्त की थी। दीपंकर से इन विद्वानों को मेंट विक्रमशीला में हुई थी श्रीर उससे प्रभावित होकर उन्होंने सुमात्रा जाने का विश्वय कर जिया। बोध-गुया से वे वाश्रिलिप्त (श्राधुनिक तमलुक) गए और वहाँ से १४

मास तक यात्रा करते हुए सुमात्रा पहुँचे। सुमात्रा में आज कुछ प्राचीन विहारों के भग्नावशेषों के अलावा बौद-धर्म के अधिक चिन्ह नहीं हैं, परन्तु उस समय वह बौद्ध विद्या के लिए प्रसिद्ध था। पहले कुछ दिन तक एकान्त जीवन विताने के बाद दीपंकर आचार्य धर्मपाल के दर्शनार्थ गए और बारह वर्ष तक उनके पास धर्म-प्रनथों का अध्ययन करते हुए रहे। जिन प्रन्थों का उन्होंने वहाँ अनुशीलन किया उनमें असंग-कृत 'अभिसमयालंकार' और शान्तिदेव-कृत 'बोधिचर्यावतार' आज भी विद्यमान हैं। तन्त्रों के रहस्य का भी उन्होंने वहाँ ज्ञान प्राप्त किया।

चौतीस वर्ष की अवस्था में दीपंकर श्रीज्ञान सुमात्रा से विक्रमशीला लौट आए। अपनी असाधारण विद्वत्ता के कारण वह वहाँ के ११ विद्वानों में प्रधान और विद्वार के १०८ मन्दिरों के अधिष्ठाता बनाए गए। सिद्ध भूतकोटिपाद, शान्तिपाद और अवधूतिपाद, इन सब ने आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान के निर्माण में योग दिया। दीपंकर श्रीज्ञान एक महान विद्वान ही नहीं, सिद्ध-यान के रहस्यों के ज्ञाता भी

उस समय भारत में नालन्दा, उद्दन्तपुरी (विद्वार शरीक), वज्रासन छौर विक्रमशीला, ये चार महाविहार थे। इनमें विक्रमशीला सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था। विदेशों से यहाँ अध्ययनार्थ आने वाले विद्यार्थियों की संख्या नालन्दा की अपेचा अधिक थी। यहाँ १०८ विद्वान और आठ महापियडत थे। आचार्य दीपंकर की गयाना आठ महापियडतों में होती थी। आचार्य रत्नाकरशान्ति विद्वार के प्रधान थे।

तिब्बत में बौद्ध-धर्म का उस समय प्रचार हुआ, जब उसका रूप बहुत कुछ तान्त्रिक हो चला था। तिब्बत के गुगे (शैन-शंग) प्रान्त के राजा के ज्येष्ठ पुत्र ने मिष्ठ-पद की दीचा खेकर 'ज्ञानप्रम' नाम धारण कर लिया था। ज्ञानप्रम का आकर्षण त्रान्त्रिकता की और विव्कृत नहीं था। विक्क वह इसका एक कहर विरोधी था। ज्ञानप्रम कहर बुद्धिवादी था और तिब्बत के तान्त्रिक बौद्ध-धर्म में सुधार करना चाहता था। उसने तान्त्रिकता के विरुद्ध एक पुस्तक भी लिखी, जिसके कारण तिब्बती तान्त्रिक बौद्धों का विश्वास है कि राजवंशीय भिष्ठ को नरक जाना पड़ा। ज्ञानप्रम जानते थे कि तान्त्रिकता के दोषों को दूर करना एक महान कार्य है और उनके अके किए यह समस्या हल नहीं होगी। इसलिए उन्होंने विव्वत के २१ मेधावी तरुषों को चुना। उन्हें पहले तिब्बत में ही दस वर्ष तक शिचा दी गई और फिर बाद में काश्मीर उच्च अध्ययन के लिए भेजा गया, परन्तु वहाँ की जलवायु बन्हें अनुकृत नहीं पड़ी और केवल दो, रस्नमह (रिन-छेन-ज्ञेंग-पो) और सुमह

नालन्दा अवने 'वाद-विवादों की शालाओं' के लिए प्रसिद्ध था। सच्युच, इससे और पुरानी, प्रतिष्ठित परम्परा का स्मरण हो झाता है—कथाओं की परम्परा का। इन शालाओं में न केवल भारत के सब प्रदेशों से परन्द्र सुदूर पूर्व और तिब्बत से भी पढ़ने वाले आते थे। ''पढ़ने में और वाद-विवाद करने में दिन यों बीत जाता था कि दिन के घंटे उन्हें कम जान पड़ते थे'' (युआन-च्वांग)। नालन्दा तथा अन्य विश्व-विवालयों में किए गये ये वाद-विवाद बाह्मणधर्मीय तथा बौद्ध विचारों और संस्कृति के समन्वय में इतने सहायक सिद्ध हुए कि प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का अन्तिम काल बड़ा रहस्यमय बन गया।

तिब्बती स्रोतों से पता चलता है कि नालन्दा के प्रन्थासयों में इस्तिलिखित अन्यों की कितनी विशाल सम्पदा थी। लामा तारानाथ और १७वीं, १८वीं शती के अन्य तिब्बती लेखक जिन्होंने बौद्ध-धर्म के इतिहास बिखे हैं, इस सम्पदा के बारे में बिखते हैं कि विश्वविद्यालय के अहाते का बहुत बड़ा घेरा इन प्रन्थालयों के लिए अलग से रखा गया था और उस पर बड़ी-बढ़ी, कई मंज़िलों वाली इमारतें थीं, उनमें से तीन के सुन्दर नाम थे—रत्नोदिष, रत्नसागर, रत्न-रंजक। पहला अन्यालय नौ मंज़िला था। तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार एक कोधी सरुष्क के इतिहास जानवृक्ष कर आग लगा दी गई और प्रन्थालय की ये बढ़ी इमारतें भस्मसार हो गई।

कई शताबिद्यों पूर्व नालन्दा की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय के नाते वह अपनी परम कीर्ति पर पहुँचा ६ठी शती में, फाहियान और युझान-च्वांग के काल के बीच में, और शायद विक्रमशीला विश्वविद्यालय की बढ़ती हुई कीर्ति के सामने इंसकी कीर्ति कुछ मन्द पड़ यई हो, फिर भी तीन शताबिद्यों तक नालन्दा का नाम चमकता रहा। ११२७ ईस्वी में विहार पर जो मुस्लिम आक्रमस हुआ बसे वह न सह सका। उस समय के इतिहासकार मिनहाज़ ने लिखा है कि इस इमले में सिर बुटे हुए बुजारियों का करले-झाम किया गया ( तबकत-इ निसरी, प्रष्ट ४४२)।

स्थापत्य की दृष्टि से व्वीं शती के भारत में नाजन्दा कदाचित सबसे नहां और सबसे सुन्दर विहार था। युधान-च्वांग का ही नहीं, परन्तु बाद की शती के राजा यशोवमन के एक वर्णनात्मक शिलाखेल का साच्य है कि नाजन्दा में "विहारों की पंकियां थीं और आकाशचुम्बी शिलरों की मालिकाएँ थीं।" ह्वुई-लो और युधान-च्वांग और विवर्ण देते हैं:—"बाहर के सब चौक, जिनमें पुजारियों के कमरे हैं, चार मंज़िल वाले हैं। प्रत्येक मंज़िल का एक महासर्प जैसा बाहर का चक्करदार पुड़कुल हिस्सा है और रंगीन बेलें, मोतियों जैसे चमकने वाले लाल सम्मे, जिन पर

बहुत सुन्दर नक्काशी का काम किया हुआ था, बहुत-से अच्छी तरह सजाए हुए जीने और छुज्जे इस्यादि थे। इतों पर ऐसे कवेलू थे जो प्रकाश की किरणों को हज़ार रंगों में परिवर्तित करते थे। ये सब उस दरय की सुन्दरता को बढ़ाते हैं। भारत में संघाराम इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं, परन्तु इनमें सबसे अधिक सौन्दर्य और ऊँचाई में प्रसिद्ध यही है" (इ वुई-जी)। "इस संस्था का, जो कई राजवंशों का निर्माण कार्य है, स्थापत्य सम्पूर्ण है और सचमुच सुन्दर है" (युआन-च्वाँग)। जहाँ स्थापत्य का यह महान नमूना स्थित है वहाँ की प्राकृतिक स्थिति भी उस सौंदर्य से मिलती-जुलती हुई है। जमीन पर कई सरोवर हैं जिनमें नीलोत्यल विपुत्त मात्रा में हैं, और उनके सुन्दर नीले रंग के साथ कनक पुष्प सब और से अपना गहरा लाल रंग मिलाते हैं। आअकुआं की घनी छायाएं सब और ज़मीन पर छितरी हुई हैं। नाजन्दा के इस सारे स्वाभाविक और मानव निर्मत सौंदर्य में से सिवाय लख्डहरों के अब कुछ बचा नहीं है। यत्र-तन्न मिट्टी के ढेर हैं, लिखडत पत्थरों की प्रतिमाएँ हैं। पुरातत्विद्ध अपने फावड़े और कुदालें लेकर वहाँ ब्यरत हैं।

राजगृह (बिहार राज्य) से कुछ मील दूरी पर बड़गांव देहात ही प्राचीन नालन्दा था। पुरातत्विदों ने वहाँ खुदाई की, और जो बुछ मिला वह एक पास के संप्रहालय में रखा गया है। इन वस्तुओं में विश्वविद्यालय की मुहर मिली है, जो पाथर पर खुदी है। उस पर धर्मचक है। उसके दोनों ओर एक-एक मृगशावक है। उस पर यह लिखा है 'नालन्दा महाविहार महाभिन्न-संघ'। इस मुहर से यह सिद्ध है कि यह विश्वविद्यालय अपने आप में पूर्ण एक ऐसी संस्था थी जिसमें अगिणत विहार थे। ये विहार विविध सिद्यों में बनाए गए से और इस प्रकार यह महाविहार बना था।

युश्रान-च्वांग श्रीर इ-िसंग दोनों ही एक श्रीर श्रमुख महाविहार का वर्णन करते हैं। वह पश्चिमी भारत का वलभी का महाविहार था। ई-िसंग जिखता है कि इन विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी दो-तोन वर्ष तक श्रपना अध्ययन पूरा करने के लिए रहते थे। उस शती में वलभी हीनयानियों की सबसे बड़ी संस्था थी श्रीर नालन्दा महायानियों की।

### विक्रमशीला

जपर बताए विश्वविद्यालयों के बालावा, श्रम्य कई बौद्ध विश्वविद्यालय भी थे जो मुस्लिमों के बिहार-बंगाल के विजय-काल तक चलते रहे। तिब्बती खोतों से उनका पता चलता है। तारानाय के 'भारतीय बौद्ध-धर्म के इतिहास' के वर्णन से और अन्य ऐतिहासिक हस्तिलिखित रचनाओं में तिथि के जो उल्लेख हैं, उनसे जान पहना है कि विक्रमशीला इन विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ा श्रीर प्रसिद्ध था। गंगा के दाहिने किनारे पर 'जहाँ पवित्र नदी उत्तर को बहती है', विक्रमशीला एक छोटी-सी पहाड़ी पर था। यह स्थान श्रभी तक निश्चित रूप से नहीं पाया गया। कदाचित पानी के बरसों के कटाव से वह बह गया हो। श्रपने सबसे चरम काल में इसे बंगाल के बौद्ध पाल राजाश्रों का श्राश्रय प्राप्त था, यह बहुत बड़ा विद्यालय रहा होगा। इसके छः द्वार थे। हर द्वार पर एक विश्वविद्यालय का विद्वान रचक होता था, जो द्वार-पिंडत कहलाता था। इसमें पिंडत की श्रन्तिम उपाधि दी जाती थी।

तिव्वती श्रभिलेखों के श्रनुसार दीपंकर श्रीज्ञान (६८०-१०४३ ई०) के नाम से सम्बद्ध होने के कारण विक्रमशीला की की तिथी। श्रीदंतपुरी में श्रपना श्रध्ययन पूरा करके यह विद्वान श्राचार्य १०३४-३८ ईस्वी में विक्रमशीला विश्वविद्यालय के सुक्य बने। बाद में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वे तिब्बत में गए श्रीर बौद्ध-धर्म के सुधार का श्रान्दोलन उन्होंने शुरू किया। तब बौद्ध-धर्म तिब्बत का राजधर्म था।

वह अपनी साठ वर्ष की आयु में थे और विक्रमशिला के मुख्य थे, जब उन्हें तिब्बती राजा का निमंत्रण मिला और उनसे राजदूतों ने आग्रह किया। तब बहुत अनिच्छा से उन्होंने वहां जाने की बात कबूल की। रास्ता कठिन था और उसमें वे थक जाते थे। वे रास्ते के कई चक्करदार, हवा के सख़्त सकोरों से भरे 'लास' (पहाड़ी मार्गों) से होते हुए हिमालय पार करके तिब्बत कैसे पहुँचे, वहाँ उनका कैसा ज़ोरदार स्वागत हुआ, यह सब बातें अतिश की विब्बती जीवनी में दी गई हैं। अतिश दीपंकर श्रीज्ञान का तिब्बती नाम है। यह जीवनी दीपंकर के तिब्बती शिष्य नाग्चो ने लिखी है। उस ठएडे और सख्त, अंची-नीची ज़मीन वाले देश में तेरह वर्षों के धर्म-प्रचार कार्य के बाद जब वे काफी प्रसिद्ध हो गए और उनकी आयु भी काफी हो गई तब, नेथन नामक एक अज्ञात अंतवर्ती स्थान में, वे स्वर्गवासी हुए। उनकी समाधि अभी भी वहाँ है। उसका वर्णन और चित्र कैंप्टेन वाड्डेल के 'रहासा और उसके रहस्य' (१६०४) नामक प्रन्थ में मिलेगा। वाड्डेल वहाँ वीसवीं शती के आरम्भ में गया था।

दीपंकर विब्बत में लामावाद का प्रचारक-संस्थापक था श्रौर विब्बत में उसे विब्बती नाम से पूजा जाता है। दर्जिलिंग के घूम मठ में लामा देवताओं की भयानक तांत्रिक श्राकृतियों में एक श्रकेली मानवी प्रस्तर प्रतिमा श्रविश की है।

जगइल और श्रोदन्तपुरी

बंगाल के बौद्ध पाल राजा बढ़े क्या-प्रेमी थे। राजा रामपाल (१०८४-११३० ई०) ने एक नई राजधानी गंगा और उसकी एक सहायक नदी करतोबा के संगम पर बनाई। उसका नाम रामावती रखा। यहाँ उसने जगइल नामक बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किया। वह मुश्किल से डेंद सदी रहा होगा कि बिहार के मुस्लिम बाक्रमण में वह भी नष्ट हो गया। परम्तु इस छोटे-से समय में उसमें कई विद्वान हुए जिनके नाम आज हमें केवल अन्थों के तिथि और खेलकोल्लेल मात्र से पता चलते हैं। ये उल्लेख संस्कृत और तिब्बती दोनों भाषाओं में हैं।

श्रोदंतपुरी, जहाँ एक समय में एक हजार भिष्ठ रहते थे, पालवंश से पहले विद्यमान था, परन्तु पाल राजाओं के समय उसे विश्वविद्यालय का रूप मिला। पाल राजाओं ने बहुत उदारतापूर्वक उसे बहुत दान दिया। यह कहा जाता है कि तिब्बत में जो पहला बौद विद्यालय बना वह इसी विश्वविद्यालय के आदर्श पर था।

नालन्दा की परम्परा इन बाद के बौद्ध विश्वविद्यालयों ने आगे चलाई, मुस्लिम विजय काल तक। बाद में इन विश्वविद्यालयों से भाग कर कई विद्वान तिब्बत पहुँचे जहाँ उन्होंने अपने अन्य लिखे। बौद्ध-धर्म के विब्बती विश्वकोश में उनका समावेश है, कुछ मूल तिब्बती में हैं, कुछ संस्कृत के अनुवाद हैं। तिब्बती लिपि भी दीपंकर श्रीज्ञान ने भारतीय लिपि ही निर्मित की, और इस कारण से इन प्रवासी विद्वानों को तिब्बती सीखने में कठिनाई नहीं जान पड़ी। उसी में उन्होंने अन्य-रचना भी की।



the first street in our my fir man of them were

# अशोक के उत्तरकालीन कुछ बौद्ध महापुरुष

#### भारत

शासक: मिनान्दर, कनिष्क, हर्ष

त्राशोक के बाद बौद्ध-धर्म की मशाल को मिलिन्द (मिनान्दर), किनष्क, हुएँ श्रीर पालवंशीय शासकों (७४०-११४० ई०) के प्रयत्नों ने जलती हुई रखा। इयडो-प्रीक राजा मिनान्दर बौद्ध-धर्म का एक महान संरचक और सहायक था। मौर्य साम्राज्य की शक्ति के हास के बाद की दो शताब्दियों में प्रीक आक्रमणकारियों ने उत्तर-पश्चिमी भारत तथा अफगानिस्तान पर आधिपत्य स्थापित कर जिया। इस युग में करीब तीस शासक हुए, जिनमें से केवल मिनान्दर ही भारतीय मस्तिष्क पर अपनी स्थायी छाप छोड़ गया है। स्पष्टतः यह सद्धमं के साथ उसके सम्बन्ध के कारण ही है।

राजा मिनान्दर पालि प्रन्थ "मिलिन्द-पन्ह" में एक पात्र है। "मिलिन्द" प्रोक शब्द मिनाग्डोस का भारतीय रूपान्तर है। प्राचीन खेखकों ने इस प्रीक राजा के नाम के कई अन्य भारतीय रूप भी प्रयुक्त किए हैं। जिन मुख्य स्नोतों से राजा मिनान्दर के सम्बन्ध में सूचना संकित्तत की जा सकती है, वे हैं: "मिलिन्द पन्ह", स्ट्रेबो, प्लूटार्क और जिस्टन जैसे प्रीक इतिहासकारों के वर्णन और स्वयं राजा मिनान्दर के सिक्के जिन पर "बेसिलियस सोटेरोस मिनाग्डोस" लेख पाया जाता है। ये सिक्के उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा काबुल और सिन्धु नदी की घाटियों में बाईस विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं।

राजा मिनान्दर की तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में काफी मतमेद है। दिसय के मतानुसार मिनान्दर का समय ईसा-पूर्व की द्वितीय शताब्दी का मध्य-भाग है। देमचन्द्र रायचौधरी मिनान्दर के काल को प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व मानते हैं। स्वयं "मिलिन्द-पन्ह" में यह कहा गया है "परिनिब्बानतो पञ्चवस्ससते स्रतिक्कन्ते।" इसका तारपर्य यह है कि राजा मिलिन्द भगवान बुद्ध के परिनिर्वाख

के २०० वर्ष बाद हुआ। इस प्रकार यह मानना युक्तिसंगत जान पड़ता है कि मीक राजा मिनान्दर ने प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व या उसके आसपास शासन किया। अन्य तथ्यों के द्वारा भी इस बात का समर्थन होता है।

"मिलिन्द-पन्ह" में राजा मिनान्दर (मिलिन्द) का वर्णन योनकों (यवनकों-यवनों ) के राजा के रूप में किया गया है। "योनकानां राजा मिलिन्दो।" पालि शब्द "योनक" या "योन" (सं॰ यवन) प्राचीन पारसी भाषा के "यौन" शब्द के समान है, जिसका मौतिक अर्थ "आयोनिया का निवासी ग्रीक" था, परन्त बाद में जिसका प्रयोग प्रीक मात्र के लिए होने लगा। मिक्सम-निकाय के श्रस्सलायण-सुत्तन्त से स्पष्ट है कि योन और कम्बोज लोगों के प्रदेश भारतीयों को छठी शताब्दी ईसवी पूर्व ज्ञात थे। इस सुत्त में कहा गया है कि भारतीय समाज के चार वर्णों के स्थान पर इन लोगों के प्रदेश में केवल दो ही वर्ण थे, आर्य और दास । यह एक सुविज्ञात तथ्य है कि पाटिबापुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगीति के बाद धर्म-प्रचारकों को दुरस्थ योन ( यवन ) देश के अन्तर्गत सीरिया के शासक प्रिटयोक्स द्वितीय, मेसिडीनिया के शासक प्रिटगीनस गीनेटस, आदि के राज्यों में भेजा गया था। अशोक के द्वितीय तथा त्रयोदश शिलालेखों में इस बात का उल्लेख है। यह भी कहा गया है कि प्रोक भिन्न धर्मरिवित-योन धरमरिवित-को अपरान्त प्रदेश में धर्म-प्रचारार्थ मेजा गया था । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मिनान्दर के पूर्व भी भगवान बुद के सदुपदेश बीक मनीषा को प्रभावित करने लगे थे। स्वयं राजा मिनान्दर की हम पहले बुद्ध की शिचाओं के सम्बन्ध में सन्देह श्रीर कठिनाइयाँ उपस्थित करते श्रीर फिर उन सन्देहीं श्रीर कठिनाइयों का स्थविर नागसेन द्वारा निवारण कर दिए जाने के परचात एक श्रद्धाल बोद्ध शासक के रूप में बोद्ध-धर्म का प्रचार करते देखते हैं।

''मिलिन्द पन्ह'' में बताया गया है कि मिलिन्द राजा का जन्म अलसन्द (अलेक्ज़े पिड्या—आधुनिक कन्धार) के दीप (हीप-दोग्राव) में कलिस नामक प्राम (कलिसगामो) में हुआ था। उसकी राजधानी सागल नगरी थी, जिसे आधुनिक स्यालकोट से मिलाया गया है। मिनान्दर के राज्य में पेशावर, उत्तरी काबुल-धाटी, पंजाब, सिन्ध, काठियावाइ और उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी भाग सम्मिलित थे।

मिनान्दर एक बहुत विद्वान और प्रतिभाशाली तार्किक था। अनेक ज्ञान-शाखाओं में निष्णात और विशेषतः तर्क-विद्या में वह पारंगत था। बौद्ध-धर्म के



१. मिलिन्द, दर

सच्चे सार को वह समऋना चाहता था। इसमें श्रनेक कठिनाइयाँ श्रीर गुरथीदार समस्याएँ उसके सामने आईं । अपने चित्त के समाधान के लिए वह अनेक धर्म-गुरुओं के पास गया, परन्तु कोई उसकी कठिनाइयों को दूर नहीं कर सका। सत्य का गम्भीर गवेषक तो मिनान्द्र था ही। वह इससे अत्यन्त निराश हो गया। अपनी इसी निराशा की अवस्था में हम उसे उद्गार करते देखते हैं, "अरे, यह जम्बुद्वीप (भारतवर्ष) तुच्छ है । सूठ-सूठ का इतना नाम है । कोई भी श्रमण या बाह्मण यहाँ ऐसा नहीं है जो मेरे साथ बातचीत कर सके श्रीर मेरी शंकाश्रों को दूर कर सके।" वह एक सौभाग्यपूर्ण संयोग ही था कि एक दिन राजा मिलिन्द ने एक बौद-भिन्न को देखा। इनका नाम नागसेन था श्रीर वे उस समय भिन्ना के बिए जा रदे थे। साधु के शान्त और संयत व्यक्तित्व का मौन किन्तु शक्तिशाली प्रभाव राजा के मन पर पड़ा। दूसरे दिन पाँच सौ यवनकों को साथ लेकर वह सागल के संखेख परिवेश नामक बौद्ध विहार में गया, जहाँ उस समय स्थविर नागसेन ठहरे हुए थे। उन दोनों में वहाँ संलाप हुआ, जिसे राजा की प्रार्थना पर बाद में राज-भवन में जारी रक्ला गया । संलाप से पूर्व इस असाधारण भिन्न ने राजा से स्पष्टतः कह दिया कि वह इसी शर्त पर संजाप करने को प्रस्तुत होंगे कि शास्त्रार्थ 'परिवतवाद' के ढंग पर हो, 'राजवाद' के ढंग पर नहीं। राजा ने इसे स्वीकार किया और भिन्न के प्रति आदर प्रदर्शित किया। तदनन्तर उसने एक के बाद एक अपने सन्देहों और कठिनाइयों को भिन्नु के सामने रक्खा। सुयोग्य भिन्नु ने उन सब का समाधान कर दिया और राजा को परम सन्तोष प्राप्त हुआ। राजा मिलिन्द और भिन्न नागसेन के इसी संलाप पर "मिलिन्द पन्द" आधारित है। यह प्रन्य स्थविरवाद वौद धर्म के अनु-पिटक साहित्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है श्रीर श्राचार्य बुद्धघोष ने इसे प्रमाण-स्वरूप उद्धत किया है। हमारे लिए यहाँ इस प्रन्थ की विषय-वस्तु के विस्तार में जाना शक्य न होगा। संदेष में यह कहना पर्याप्त होगा कि गम्भीरतम आध्यात्मिक समस्या जिससे राजा मिलिन्द पीड़ित हो रहा था, यह थी कि वह यह नहीं समक्त पा रहा था कि किस प्रकार पुनर्जन्म ग्रहण करने वाली किसी आत्मा को न मानकर भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वाल कर सकते थे ? इस गुल्यीदार समस्या को स्थविर नागसेन ने इस प्रन्थ में अत्यन्त प्रभावशाली रूप में सब काल के लिए हल कर दिया है। संलाप के अन्त में, जब राजा के सब सन्देहों का समाधान हो चुका, तो उसने भिन्न नागसेन के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। राजा का मन



१. मिलिन्द, ४, २१

साध्यात्मिक जामीद से भर गया। उसने त्रि-रत्न की शरण प्राप्त की और स्थितर नागसेन से प्रार्थना की कि उस दिन से वह उन्हें जीवन-पर्यन्त उपासक के रूप में स्वीकार करें। "उपासकं मं भन्ते नागसेन धारेथ अञ्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं ति।" वौद्ध-धर्म में दीचित होकर राजा मिलिन्द ने "मिलिन्द-विहार" नामक एक विहार का निर्माण करवाया और उसे स्थितर नागसेन को समर्पित कर दिया। भिष्ठ-संज्ञ को भी उसने उदारतापूर्वक दान दिया। "मिलिन्द पन्ह" के अनुसार राजा मिनान्दर अपने पुत्र को राज्य देने के बाद भिष्ठ हो गए और उसी अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने अहँख को भी प्राप्त किया जो स्थितरवाद बौद्ध-धर्म के अनुसार प्रविश्व जीवन का अन्तिम लच्य है।

मीक इतिहासकार प्लूटाक का कहना है कि मिनान्दर की मृत्यु एक शिवर में हुई और उसके फूलों (भस्मावशेष) के लिए कई भारतीय नगरों में फगड़ा हुआ, जिसके परिणाम-स्वरूप उनका बँटवार हुआ और प्रत्येक के ऊपर विशाल स्तूपों का निर्माण किया गया। हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाह विजक्त ऐसी ही घटना हुई थी। इसके अलावा एक यह भी सार्थक तथ्य है कि मिनान्दर के सिकों में घम-चक्र अंकित हैं। यह इस बात का निश्चत चिन्ह है कि वह एक अदाल बौद्ध था। शिनकोट अभिलेख से यह बात निःसन्देह प्रमाणित हो जाती है कि इस प्रीक राजा ने हिन्दुकुश और सिन्ध के बीच के प्रदेश में बौद्ध-धर्म का प्रचार किया था। प्लूटार्क का कहना है कि एक शासक के रूप में मिनान्दर न्याय का अत्यधिक ध्यान रखता था और उसकी जनता उसे इदय से प्रेम करती थी। मिनान्दर ने जो कक्ति भारत में स्थापित की वह उसकी मृत्यु के साथ ही खुष्ठ हो गई, परन्तु इस न्यायी और सुधी बौद्ध शासक की स्मृति ''मिलिन्द पन्ह" के पन्नों और धर्म-चक्र से अंकित स्वयं उसके सिकों में सदा स्थायी रहेगी।

मिलिन्द के बाद भारतीय इतिहास में एक दूसरा नाम आता है जो भारत के शासकों तथा बौद परम्परा में उसके समान ही तेजस्वी है। यह नाम है कनिष्क का, जिसने अशोक के काम को पूरा किया और सम्पूर्ण पृशिया में बौद्ध-धर्म के विजयपूर्ण प्रसार में सहायता दी। कनिष्क यृह -ची जाति की कुषाण ( क्यूई-श्वाँग ) शाखा में उत्पन्न हुआ था। यृह -ची जाति मृलतः चीनी तुकिंस्तान ( आधुनिक सिक्याँग ) में निवास करने वाली थी। प्रथम कुषाण सर्दार जिसने भारत में आधिपत्य स्थापित



१. मिलिन्द, ४२०

२. मिलिन्द, ४२०

किया कडिफसीज प्रथम (कुजुल-कस) था। यह बौद्ध था। तचिशाला के समीप जो खुदाई हुई है, उसमें उसके कुछ सिक्क मिले हैं, जिन पर खरोच्छी लिपि में लिखा हुआ है—"कुजुल-कसस कुसया-यनुगस धर्मिटदस" अर्थात् धर्म में स्थित, कुषाया सर्दार कुजुल-कस का।" धर्म से तात्पर्य यहाँ बौद्ध-धर्म से ही है, यह इस बात से प्रकट होता है कि इसी शासक के जो कुछ अन्य सिक्क मिले हैं, उन पर "धर्म-ठिव" के स्थान पर लिखा हुआ है—"सच्च-धर्म-ठित" अर्थात "सत्य-धर्म में स्थित" जिस से स्पष्टतः तात्पर्य सद्धमं या बौद्ध-धर्म से ही है। इस प्रकार के तेजस्वी पूर्वज की परम्परा में कनिष्क ने प्रथम शताब्दी ईस्वी के अन्तिम चतुर्थां श में भारत के शासन को प्राप्त किया।

किनक का शासन ( ७८-१०१ ईस्वी ) बौद्ध-धर्म तथा साहित्य के इतिहास
में एक युग-परिवर्तन की स्चना देता है। इसने महायान बौद्ध-धर्म के उदय की
देखा। पार्य, अरवधोष श्रीर वसुमित्र श्रादि के द्वारा प्रवितित महान साहित्यिक
कार्य का श्रीगणेश इसी समय हुआ। पालि के स्थान पर संस्कृत की प्रतिष्ठा इसी युग
में हुई। कला के चेत्र में प्रसिद्ध गांधार-कला का श्राविभाव इसी समय हुआ श्रीर वुद्ध
श्रीर बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बनने लगीं। कनिष्क के शासन-काल में श्रीर उसके प्रयत्नों
के परिणाम-स्वरूप ही प्रथम बार बौद्ध-धर्म का सफलतापूर्वक प्रचार मध्य-एशिया
कौर पूर्वेशिया में किया गया। मध्य-एशिया से लेकर भारत के मध्य-देश तक फैले
कनिष्क के विस्तृत साम्राज्य में धर्म-प्रचार का कार्य उसके शासन-काल में सतत रूप
से चलता रहा, जिसके परिखाम-स्वरूप सच्चे अर्थों में एशिया की एक संश्लिष्ट
संस्कृति का जन्म हुआ जो जीवन के उच्चतम उद्देश्यों पर श्राधारित थी, जिनके लिए
ही बौद्ध-धर्म खड़ा हुआ था।

कनिष्क ने जिस प्रकार बौद-धर्म प्रह्य किया, उसकी कहानी प्रायः अशोक के समान ही है। कहा जाता है यूह्-ची सम्राट का अपने जीवन के पूर्व भाग में बौद-धर्म के प्रति बिल्कुल आदर-भाव नहीं था। उसका कर्म के सिद्धान्त में विश्वास नहीं था और वह बौद-धर्म को घृणा की दृष्टि से देखता था । काश्गर, यारकन्द और खीवान की विजय करते समय उसने जो रक्षपात किया उसके पश्चात्ताप स्वरूप ही बौद-धर्म की शान्तिदायिनी शिचाओं की और उसका सुकाव हुआ, जिनका उसने बाद में उस्साहपूर्वक प्रचार किया।

१. ज्ञान युज्ञान च्वांग्स ट्रेवेश्स इन इस्डिया, टी॰ वाटस कृत (टी॰ डब्ब्यू॰रावस डेविड्स तथा १स. डब्ब्यू. दुशल, लन्दन, द्वारा सम्पादित, १९०४-४), जिरुद पहली, पृष्ठ २०८

सबसे महान सेवा जो इस इन्डो-सिथियन सम्राट ने बौद्ध-धर्म के लिए की वह उसके द्वारा एक बौद्ध संगीति को बुजवाना था, जो कुछ के मतानुसार काश्मीर के कुएडल-वनविहार नामक विहार में हुई और कुछ के मवानुसार जाखन्धर में । युश्रान-च्वांग, जो इस सम्बन्ध में सबसे अधिक प्रमाणपुरुष माने जाते हैं, यह मानते हैं कि यह सभा कारमीर में ही हुई। बौद्ध संगीतियों के इतिहास में यह सभा चतुर्थ थी और इसका मुख्य उद्देश्य सर्वास्तिवाद बौद्ध-धर्म के श्रनुसार बौद्ध-धर्म के सिद्धान्ती का संकलन श्रीर उन पर भाष्य लिखना था। कनिष्क ने यह सभा पारव नासक एक बुद् और विद्वान भिन्नु के आदेशानुसार बुलवाई । वसुमित्र इस सभा के सभापति चुने गए और आचार्य अश्वघोष, जिन्हें सम्पादन-कार्य में सहायता देने के लिए साकेत से बुजवाया गया, उप-सभापति बने । इस सभा में पाँच सी भिचुओं ने भाग जिया श्रीर जिन भाष्यों का उन्होंने सम्पादन किया वे विभाषा-शास्त्र कहलाते हैं, जी बौद्ध-धर्म के तीन पिटकों पर लिखे गए थे। युधान च्वांग का कहना है कि इस सभा ने सुत्रों की व्याख्या करते हुए उपदेश-शास्त्र के रूप में एक लाख गाथाओं की रचना की। इसी प्रकार विनय की व्याख्या करते हुए एक लाख गाथाएँ लिखीं जो विनय-विभाषाशास्त्र कहलाईं । अभिधर्म की ब्याख्या करते हुए इसी प्रकार एक लाल गायाएँ तिस्ती गईं, जो अभिधर्म-विभाषा-शास्त्र कहलाईं। ऐसा माना जाता है कि महाविभाषा, जो आज भी चीनी भाषा में पाई जाती है, इस सभा के द्वारा तैयार किए हुए भाष्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इस सभा के द्वारा तैयार किए हुए भाष्य ताम्र-पत्रों पर उतारे गए श्रौर पत्थर के संदूकों में बन्द कर सुरचापूर्वक एक स्तूप में रख दिए गए, जिसे कनिष्क ने इसी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बनवाया था। सभा की कार्यवाही की समाप्ति पर, कनिष्क ने, अशोक के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, काश्मीर के राज्य को बौद्ध संघ को दान कर दिया।

कल्हण की 'राजतरंगिणी' के अनुसार किन्छ ने अनेक विहार और चैत्य बनवाए। उसने किन्छ्कपुर नामक एक नगर भी बसाया, जिसे आधुनिक कारमीर के किनसपुर नामक स्थान से मिलाया गया है। किन्छ ने अपने नाम पर एक विशाल स्तूप भी बनवाया। इस स्तूप के पश्चिम में उसने एक बड़ा बिहार बनवाया जो 'किन्छिक महाविहार' कहलाता था। ये दोनों भवन पुरुषपुर (आधुनिक पेशावर) में बनवाए गए थे। किन्छिक-स्तूप ४०० फुट ऊँचा था और उसका आधार १४० फुट ऊँचा था। फाहियान, सुंग-युन और युआन च्वांग जैसे चीनी यात्रियों ने इस स्तूप की बड़ी प्रशंसा की है। 'किन्छिक महाविहार' जिसका उल्लेख कपर किया गया है, सातवीं शताब्दी में एक 'पुराने विहार' के रूप में विद्यमान था, जब कि युद्धान च्वांग ने उसे देखा। अल्बरूनी ने पुरुषावर (पेशावर) में कनिष्क द्वारा निर्मित एक 'कनिक चैत्य' (कनिष्क चैत्य) का उल्क्षेख किया है। स्पष्टतः यह 'कनिष्क-महाविद्वार' ही था।

कुषाण-वंश के शासकों ने एक उदार आध्यात्मिक संस्कृति का परिचव दिया है। यह इस बात से प्रकट होता है कि इस वंश के शासक भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुयायी थे। प्रथम कुषाण सरदार कडिकसीज़ प्रथम, जैसा हम पहले कह चुके हैं, एक श्रद्धालु बौद्ध उपासक था। उसका पुत्र कडिकसीज़ द्वितीय शैव था। किनष्क, जो कडिकसीज़ द्वितीय का उत्तराधिकारी था, न केवल बौद्ध था विल्क बौद्ध धर्म का उत्साही प्रचारक भी, यह हम अभी देख ही चुके हैं। यह कुछ कम ध्यान देने योग्य बात नहीं है कि कनिष्क का उत्तराधिकारी वाशिष्क भागवत धर्म का अनुयायी था।

धर्म के विषय में भारतीय संस्कृति में जो सदा उदारता रही है, उसका इसे एक निदर्शन माना जा सकता है। यद्यपि कनिष्क स्वयं एक निष्ठावान बौद्ध था, फिर भी अन्य धर्म-साधनाओं का वह आदर करता था, जैसा कि उसके सिक्कों से ज्ञात होता है। कनिष्क के सिक्कों पर सकयमी बोदो (शाक्यमुनि बुद्ध) के अलावा से ज्ञात होता है। कनिष्क के सिक्कों पर सकयमी बोदो (शाक्यमुनि बुद्ध) के अलावा ओएशो (शिव), पारसी अग्नि-देवता अथशो (अतश) तथा ग्रीक सूर्य-देवता ओएशो (शिव), पारसी अग्नि-देवता अथशो (अतश) तथा ग्रीक सूर्य-देवता हेलियोस भी अंकित हैं। धर्म के विषय में यही उदारता कनिष्क से प्रायः छः शताब्दी हेलियोस भी अंकित हैं। धर्म के विषय में वही उदारता कनिष्क से प्रायः छः शताब्दी साद आने वाले बौद्ध शासक हर्ष ने दिखलाई, जिसने शिव और सूर्य की पूजा के सम्बन्ध में भी आदर-भाव प्रकट किया।

सम्राट हर्षवद्धंन एक महान विजेता थे। क्रुतीस वर्ष तक लगातार युद्ध करने के परचात वे समग्र भारत को एक राजनैतिक और सांस्कृतिक सूत्र में वाँध सके, जिसकी उस समय वही आवश्यकता थी। विद्या के वे वहे प्रेमी और संरचक थे। प्रसिद्ध संस्कृत किव वाण भट्ट उनकी राज-सभा की शोभा थे। स्वयं सम्राट हर्ष थे। प्रसिद्ध संस्कृत किव वाण भट्ट उनकी राज-सभा की शोभा थे। स्वयं सम्राट हर्ष एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने तीन संस्कृत नाटक लिखे हैं, जिनके नाम हैं गुक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने तीन संस्कृत नाटक लिखे हैं, जिनके नाम हैं नागानन्द, रत्नावली और प्रयद्शिका। कुछ विद्वान इन्हें हर्ष की रचना मानने में शापत्ति भी करते हैं। नागानन्द नाटक में जीमृत्वाहन वोधिसत्व द्वारा एक नाग के लिए किए गए आत्म-बलिदान का वर्णन है।

हुष ने अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में अपने परिवार में महान दुःख को देखा। उसकी माता यशोमती ने अपने पति के स्वर्गवास के बाद सरस्वती नदी के किनारे अपने को जीवित अवस्था में जाला दिया। हुई के बड़े भाई राज्यवर्डन को गौड देश के राजा शशांक ने मार डाला। हुई की भगिनी राज्यश्री की अभाग्यपूर्ण कथा सर्व-विदित ही है। उसके पति गृहवर्मा को माखवा के राजा ने मार दिया था और यह एक सौभाग्यपूर्ण देवी घटना ही थी कि जब वह दु:खाभिमूत होकर चिता जला कर उस में बैठने वाली ही थी, उसी समय हुए ने वहाँ जाकर उसे बचाया। जीवन के इन वियोगों और दुर्भाग्यों का हुई के संवेदनशील मन पर अनिवार्य प्रभाव पड़ा । यही कारण था कि अपने अग्रज राज्यवर्द्धन की मृत्यु के बाद वह थानेश्वर के सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी प्रकार जब गृहवर्मा की मृत्यु के बाद उसके किसी उत्तराधिकारी के अभाव में हर्षवर्द्धन से कबौज का राज्य स्वीकार करने के जिए कहा गया तो उसने इन्कार कर दिया। एक भिचु का जीवन वह व्यतीत करना चाहता था। परन्तु युग की आवश्यकताओं से पराभूत होकर वह यह नहीं कर सका। युत्रान ध्वांग ने लिखा है कि राज्यवर्द्धन की मृत्यु के बाद जब श्रमात्य-गया हुए से सिंहासन पर बैठने के लिए श्राग्रह कर रहे थे, तो वह धर्म-संकट में पड़ गया । किंकत्तं व्यविमृद होकर वह गंगा के तट पर अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की मूर्ति के समीप गया । उसे लगा कि भगवान अवलो-कितेश्वर की यह इच्छा है कि वह बौद्ध-धर्म की सेवार्थ राज्य के काम को संभाजे और अपने को राजा कह कर न पुकारे । केवल निष्काम कर्म की भावना से हुई ने देश का शासन संभाजा, परन्तु उसने अपने नाम के साथ 'महाराज' शब्द का प्रयोग नहीं किया । वह केवल 'राजपुत्र' या 'शीलादित्य' कहलाता था ।

हर्ष के पिता महाराज प्रभाकर बर्द्धन सूर्य-पूजक थे। हर्ष के बढ़े माई और बहिन श्रद्धालु बौद उपासक थे। स्वयं हर्ष अत्यन्त श्रद्धावान बौद्ध उपासक था, परन्तु अपने प्वंजों की परम्परा के प्रति आदर दिखाते हुए वह शिव और सूर्य की भी पूजा करता था। नाजन्दा विश्वविद्यालय का वह एक संरचक था और उसने वहाँ एक विहार और एक कांस्य मन्दिर भी बनवाया था। उसने कई हजार स्तूप गंगा के तट पर बनवाए। अह कहा जाता है कि अपने प्रारम्भिक जीवन में हर्ष हीनयान बौद्ध-धर्म के साम्मितीय सम्प्रदाय का अनुयायी था, परन्तु बाद में युआन ध्वांग के प्रभाव-स्वरूप महायान की ओर उसका सुकाव हुआ। सातवीं शताब्दी ईसवी के भारतीय धार्मिक जीवन की एक बढ़ी विशेषता यह है कि इस समय पौराखिक दिन्दू-धर्म का उदय हुआ, जिसके परिखामस्वरूप मूर्ति-पूजा पर इन्द्र अधिक ज़ोर दिया जाने लगा और जाति-वाद के बन्धन कढ़े कर दिए गए।

१. त्रान युत्रान च्वांग्स ट्रेवेस्स इन इविडया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १७१





इस कारण इस युग के बौदों और ब्राह्मणों में छुछ करुता उत्पन्न हो गई। परन्तु राजकीय संरचण सब धर्म-सम्प्रदायों को बिना किसी भेद-भाव के दिया जाता था। युष्णान ज्वांग ने हमें बताया है कि "राजकीक्ष निवासों में १००० बौद भिच्च बों बौर १०० ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन दिया जाता था।"

हर्ष के शासन की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना चीनी यात्री युद्धान च्वांग की भारत-यात्रा है। सन् ६३० से लेकर ६४४ ई० तक उसने इस देश में यात्रा की। हर्ष की पहली भेंट उससे राजमहल के समीप कजंगल नामक स्थान में हुई जब कि हर्ष उड़ीसा की विजय के बाद लीट रहा था। छत्यन्त पूज्य-बुद्धि और आतिथ्य के साथ हर्ष ने युद्धान च्वांग का स्वागत किया। वह उसे कन्नीज (कन्याकुट्ज) ले गया, जहाँ उसके सम्मान में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में हर्ष के सभी अधीन राजाओं ने भाग लिया, जिनमें कामरूप का नरेश भास्करवर्मा (जिसे इमार भी कहा गया है) भी सम्मिलत था। इनके अतिरिक्त बार हज़ार बौद्ध भिन्न भी इस सभा में सम्मिलत हुए थे, जिनमें एक हज़ार केवल नालन्दा विश्वविद्यालय से आए थे। तीन इज़ार जैन और ब्राह्मण विद्वानों ने भी इस समा में भाग लिया था। युद्धान च्वांग को इस सभा का अध्यन्न चुना गया। इस समा में भाग लिया था। युद्धान च्वांग को इस सभा का अध्यन्न चुना गया। भगवान बुद्ध की एक स्वर्ण-प्रतिमा, जो आकार में राजा के बराबर थी, एक सी फुट जैन अद्दालका में प्रतिहापित की गई। ब्रि-रल-चुद्ध, धर्म, संघ-की पूजा बड़े समारोह के साथ की गई। इस सभा की कार्यवाही २० दिन तक चलती रही। हर्ष को समारोह के साथ की गई। इस सभा की कार्यवाही २० दिन तक चलती रही। हर्ष को सारने का प्रयत्न भी इस समय कुट्ड लोगों ने किया, परन्तु वह विफल कर दिया गया।

इस सभा की कार्यवाही के बाद हवं अपने सम्माननीय अतिथि को गंगा-वसुना के संगम प्रयाग पर से गया। यहाँ राजा का यह नियम था कि प्रति पाँचवं-वर्ष आकर वह एक सभा करता था और इस प्रकार की यह कठी सभा थी। युआन ब्वांग ने विस्तारपूर्वक उन समारोहों का वर्णन किया है जो यहाँ इस समय हुए। हुए के सभी अधीनस्थ राजाओं और सभी धर्म-सम्प्रदायों के विद्वानों ने इस सभा हुए के सभी अधीनस्थ राजाओं और सभी धर्म-सम्प्रदायों के विद्वानों ने इस सभा में भाग खिया, जो ७४ दिन तक चली। प्रथम दिन बुद्ध भगवान की पूजा हुई। दूसरे और वीसरे दिन कमशः सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की पूजा हुई। इप ने अपना सब कुढ़ विसर्जन कर दिया। युआन च्वांग ने जिस्ता है कि जब हुए अपना सब कुढ़ दे चुका तो उसने अपनी बहिन राज्यश्री से एक जीर्या वस्त्र की भिष्ठा प्राप्त की और उसे पहन कर उसने 'दसों दिशाओं के दुदों' की पूजा की।

१. आन युआन व्यांग्स द्रे बेहस इन इविडवा, जिल्द पहली, इड १४४



प्रयाग के समारोहों को देखने के बाद दस दिन तक और युग्रान व्यांग सम्राट हर्ष के साथ रहा और उसके बाद उसने स्थालीय मार्ग से अपने देश के लिए प्रस्थान कर दिया। सम्राट हर्ष ने सेना की एक डुकड़ी के साथ भास्करवर्मा को युग्रान व्यांग के साथ भेजा, ताकि वह सुरह्मापूर्वक सीमान्त तक सम्माननीय श्रतिथि को पहुँचा श्राए। चीनी यात्री के भारत से प्रस्थान के साथ एक बौद्ध शासक के रूप में हर्ष के इस संचिप्त विवरण को हम समाप्त कर सकते हैं।

## पालि ग्रन्थकार

नागसेन, बुद्धदत्त, बुद्धघोष और धम्मपाल

यह एक श्राश्चर्य की बात है कि भारतीय साहित्य में पालि के श्रतुलनीय महत्त्व श्रोर मृत्य का सम्यक् श्रवधारण भारत में नहीं किया जाता, जैसा कि होना चाहिए। यह श्रनुभूति नहीं की जाती कि पालि भाषा और साहित्य ने न केवल हमारी श्राप्टीनक भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया है, बिल्क उनका प्रभाव सिंहल, बर्मा श्रीर स्थाम की भाषाओं के विकास पर भी पड़ा है। यह नितान्त स्वाभाविक है कि इस भाषा का गहन श्रनुशीलन हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे सांस्कृतिक सम्बन्धों को शक्तिशाली बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

एक अन्य कारण जिसके लिए हमें अब से अधिक पालि के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, यह है कि पालि साहित्य ऐसी आधारभूत उपादान-सामग्री का भगडार है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के कई एक अन्धकारावृत परिच्छेदों के दुबारा लिखने में हमारे लिए अनमोल सिद्ध होगा। चूँ कि यह सम्पूर्ण साहित्य भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व के चारों और चक्कर लगाता है, इसलिए इस सध्य ने इसे बौद्ध-धर्म के विद्यार्थियों के लिए और अधिक मूल्यवान बना दिया है। न्यूमैन वे अपने मजिम्म-निकाय के अनुवाद की प्रस्तावना में लिखा है, "जो पालि जानता है, उसे बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है।" यह एक भक्त के हृदय का भावोद्गार-सा भले ही लगे, परन्तु न्यूमैन का कथन सत्य से दूर नहीं है।

पालि लेखकों श्रीर बौद्ध-धर्म के न्याख्याकारों में, जिन्होंने भगवान बुद्ध के गहन उपदेशों को समझने में हमारी सहायता की है, चार तेजस्वी नाम प्रमुख रूप से हमारे सामने श्राते हैं—नागसेन, बुद्ध तुत्त, बुद्ध बोष श्रीर धम्मपाल । "मिलिन्द्र पन्ह", जिसके संकलनकर्त्ता महास्थविर ज्ञागसेन माने जाते हैं, पालि त्रिपिटक के बाद सम्भवतः सबसे श्रिष्ठक प्रामाणिक श्रन्थ माना जाता है।

"मिलिन्द पन्द" की रचना के सम्बन्ध में जो बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है, वह यह है कि इस प्रन्थ का प्रण्यन मिनान्दर के समय में या उसके बाद, परन्तु बुद्ध्योष के समय से पूर्व हुन्ना, क्योंकि बुद्ध्योष ने नागसेन-कृत "मिलिन्द पन्द" को धनेक बार प्रमाण स्वरूप उद्धृत किया है। इसका अर्थ यह है कि "मिलिन्द पन्द" की रचना १४० ई० पूर्व और ४०० ई० के बीच किसी समय हुई। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि "मिलिंद पन्ह" का ऐतिहासिक धाधार भी कुछ न कुछ है, फिर भी इस पर विचार करना बाकी रह ही जाता है कि किसने इस प्रम्थ का प्रण्यन किया, इसका रचना-काल क्या है, क्या इसमें परिवर्दन और चेपक किए गए और यदि हाँ, तो कब ?

यह सुकाव दिया गया है कि "मिलिन्द पन्ह" एक एकारमताबद्ध रचना नहीं है। इसके विभिन्न प्रध्याय विभिन्न शैलियों में लिखे गये हैं। ग्रतः यह सम्भव हो सकता है कि कुछ ग्रध्याय वाद में जोड़े गए हों। इस मान्यता का एक अन्तिम सबूत यह है कि इस प्रन्थ का एक चीनी अनुवाद सन् ३१७ और ४२० ई० के बीच "नागसेन-सूत्र" के नाम से हुआ और वहाँ "मिलिन्द पन्ह" के केवल प्रथम तीन परिच्छेद ही पाए जाते हैं। इससे यह निक्कष निकाला गया है कि बाकी चार अध्याय "मिलिन्द पन्ह" में बाद में जोड़े गए। एक दूसरी बात जिससे उपर्यु क मान्यता को समर्थन मिलता है यह है कि "मिलिन्द पन्ह" के तृतीय परिच्छेद के प्रन्त में यह कहा गया है कि मिलिन्द के प्रश्न समाप्त हो गए और चतुर्थ अध्याय का प्रारम्भ एक नए ढंग से होता है। उत्तरकालीन परिचर्डनों और चेपकों के लिए पूरी सम्भावना मानते हुए भी हमारे लिए इस मान्यता को सर्वथा दूर हटा देना उचित न होगा कि नागसेन या जो कोई भी इस प्रन्थ का लेखक रहा हो, उसने "मिलिन्द पन्ह" को उसी रूप में लिखा, जिसमें वह जाज हमारे सामने आया है, क्योंकि यह श्रसम्भव नहीं है कि चीनी अनुवादक ने ही अपने अनुवाद को प्रथम तीन अध्यायों तक सीमित रखना उचित समक्षा हो।

"मिलिन्द पन्ह" जैसा हमें वह म्राज मिलता है, सात मध्यायों में है। इनमें से प्रथम श्रध्याय श्रिष्ठकांश व्यक्तिगत म्रोर ऐतिहासिक है, जबिक शेष सव अध्याय सैद्धान्तिक हैं। यह एक श्राश्चर्यजनक वात है कि नागसेन ने श्रपने श्रीर राजा मिनान्दर के पूर्व जन्म के सम्बन्ध में तो सूचना देने का बहुत प्रयास किया है, परन्तु वर्तमान जीवन के सम्बन्ध में श्रिष्ठक सूचना नहीं दी है। श्रात्म-विलोप की सीमा तक पहुँचने वाली विनम्रता हमारे प्राचीन लेखकों की एक साधारण प्रवृत्ति रही है। "मिलिन्द पन्ह" से इतनी सूचना तो निश्चयतः निकाली जा सकती है कि

स्थिवर नागसेन का जन्म-स्थान कजंगल नामक प्रसिद्ध स्थान था जो हिमालय के समीप मध्य-देश की पूर्वी सीमा पर स्थित था और उनके पिता सोशुत्तर नामक एक ब्राह्मण थे। जब नागसेन तीनों वेद, इतिहास और अन्य विषयों के अच्छे जानकार हो गए तो उन्होंने स्थिवर रोहण से बुद्ध के सिद्धान्तों को पढ़ा और तदनन्तर भिष्ठ-संघ में प्रवेश किया। उसके बाद उन्होंने वत्तनिय के स्थिवर अस्सगुप्त (अश्वगुप्त) की शिष्यता में अध्ययन किया। इसके बाद वे पाटिलपुत्र (पटना) गए, जहाँ उन्होंने बुद्ध-धर्म का विशेष अध्ययन किया। अन्त में वे सागल के संखेटय-परिवेश में गए, जहाँ राजा मिलिन्द उनसे मिला।

मिनान्दर अपने समकाजीन धर्म-गुरुओं से सन्तुष्ट नहीं था और उसके दर्प के भाव इन शब्दों में प्रकट हुए : "तुष्छ है यह जम्बद्वीप ! प्रखाप मात्र है यह जम्बुद्वीप ! यहाँ ऐसा कोई श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जो मेरे साथ वाद कर सके।" परन्तु स्थविर नागसेन के रूप में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया, जिसने न केवल अरवा उच्चतर मेथा-शक्ति से बल्कि अपने प्रभावशाखी और दूसरे की मनवाने के लिए बाध्य करने वाले शब्द-संचय से उसे पूरी तरह पराभूत कर दिया । कहा गया है कि जैसे ही मिलिन्द और नागसेन एक-इसरे से मिले, राजा ने भिष्ठ से पूछा, "भन्ते ! आपका नाम क्या है ? आप किस नाम से पुकारे जाते हैं ?" नागसेन ने उत्तर दिया, "महाराज ! मेरा नाम नागसेन है । मेरे गुरु-भाई मुक्ते इसी नाम से पुकारते हैं। माता-पिता अपने पुत्रों के इस प्रकार के नाम रख देते हैं, जैसे नागसेन, ग्रूरसेन बादि, परन्तु ये सभी केवल व्यवहार करने के लिए संज्ञाएँ भर हैं, क्योंकि यथार्थ में ऐसा कोई एक पुरुष (आतमा) नहीं है।" बस नागसेन के इस उत्तर से प्रश्न और उत्तरों का एक वांवा प्रारम्भ हो गया, जिसके परियाम-स्वरूप नागसेन ने मिलिन्द को स्थ की उपमा देते हुए बताबा कि जिस प्रकार द्यह, अप, चक्के इत्यादि तथ के अवयवों के आधार पर व्यवहार के लिए "तथ" ऐसा एक नाम कहा जाता है, उसी प्रकार स्कन्धों के होने से एक सत्व (जीव) समन्ता जाता है।

पालि त्रिपिटक की बात यदि हम छोड़ दें तो अनारमवाद का इतना अधिक गम्भीर और मन को लगने वाला प्रस्थापन सम्पूर्ण बीद्ध साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलता। इस प्रकार "मिलिन्द पन्ह" में हमें बौद्ध तत्वज्ञान की ही नहीं, बौद्ध नीति-शास्त्र और मनोविज्ञान की भी विस्तृत व्यास्त्वा मिलती है। बौद्ध प्रन्य के रूप में इसके महत्त्व के अलावा, यह ऐतिहासिक और साहित्यक दृष्टियों से भी एक मूस्यवान रचना है। प्रथम शतान्दी ईसबी के गन्न साहित्य का अनुपर साद्य का आदर करते थे। आगे बहता हुआ चीनी यात्री मध्य-देश में पहुँचा जिसे गुप्त साम्राज्य का हृदय कहा जा सकता था। इस प्रदेश का विस्तृत विवश्ण फाहियान ने दिया है। उसकी जलवायु की प्रशंसा करते हुए उसने वहाँ के निवासियों की समृद्धि का वर्णन किया है। राज्य-शासन और दश्ड-व्यवस्था का भी उसने वर्णन किया है। बोगों की सदाचार-प्रियता का वर्णन करते हुए उसने लिखा है, ''सारे देश में कोई जीव-हिंसा नहीं करता, न कोई शराब पीता है, यहाँ तक कि लोग प्याज़ और लहसुन भी नहीं खाते''' इस देश में सुअर और मुगियाँ नहीं पाली जातीं, पशुर्यों का क्य-विकय नहीं होता, यहाँ के बाजारों में माँस बेचने वालों की दूकानें नहीं हैं और न शराब ही निकाली जाती है।'' समाज में भिन्नुओं का सम्मान था और सब जगह लोग शयनासन, भोजन और वस्त्र से उनका आतिध्य करते थे।

इसके वाद फाहियान ने क्रमशः संकाश्य (किप्य), कलौज (कन्याकुळ्ज-कुबड़ी कन्याओं का प्रदेश) और साकेत या अयोध्या (शा-कि) की यात्रा की। श्रावस्ती, किप्रजवस्तु, वैशाली और पाटिलपुत्र भी वह गया। मगध देश की फाहियान ने वड़ी प्रशंसा की है। उसने लिखा है, "मध्य मगडल के सब देशों में मगध में ही सबसे अधिक विशाल नगर और कस्बे हैं। इसके आदमी बड़े धनवान और समृद्ध हैं और इद्ध्य की उदारता तथा अपने पड़ौसियों के प्रति कर्त्तंड्य-पालन में एक-दूसरे से प्रति-स्पर्द्धा करते हैं।" मगध के निवासियों को भी मृत्तियों के जुलूस निकालते फाहियान ने देला था। उसने वहाँ के दातब्य औषधालयों का भी बड़ी प्रशंसापूर्वक उल्लेख किया है। नालंदा, राजगृह, गया, वाराणसी और उसके समीप ऋषिपतन मृगदाव तथा कोशाम्बी की भी फाहियान ने यात्रा की और इन सब का विशद वर्णन उसने किया है। कौशाम्बी के घोचिरवन (घोषिताराम) में जिस समय वह था, उसने किया है। कौशाम्बी के पारावत नामक विहार के बारे में सुना, जिसके सम्बन्ध में निश्चय-पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

वारायासी से फाहियान पाटिलापुत्र लोट आया। किस प्रकार उसने बौद्ध-धमं सम्बन्धी हस्तिलिलित पुस्तकें प्राप्त कीं, इसका विवरण फाहियान ने दिया है, जो काफी रोचक है। साधारयातः बौद्ध शास्त्र मौलिक परम्परा में एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक चले या रहे थे, परन्तु आवस्ती के एक महायानी संघाराम में फाहियान को एक हस्तिलिखत आ रहे थे, परन्तु आवस्ती के एक महायानी संघाराम में फाहियान को एक हस्तिलिखत प्रति मिली। फाहियान का कहना है कि यह प्रति बुद्ध-उपदेशों के उस पाठ के अनुसार श्री जिसकी स्वीकृति प्रथम महासंगीति के अवसर पर की गई थी और जिसका थी जिसकी स्वीकृति प्रथम महासंगीति के अवसर पर की गई थी और जिसका प्रयोग भगवान बुद्ध के जीवन-काल में भी भिन्न करते थे। फाहियान का यह कहना अयोग भगवान बुद्ध के जीवन-काल में भी भिन्न करते थे। फाहियान का यह कहना आधुनिक विद्वानों को स्वीकार नहीं हो सकता। फाहियान ने तीन वर्ष संस्कृत (या

पालि) लिखने और बोलने के सीखने में तथा विनय की प्रतिलिपि करने में बिताये। फिर वह चम्पा होता हुआ तमलुक (ताम्रलिप्ति) चला गया और वहाँ भी उसने दो वर्ष सूत्रों की अनुलिपि करने तथा मूर्त्तियों के चित्र लींचने में बिताये।

एक बड़े न्यापारिक जहाज में बैठकर फाहियान तमलुक से सिंहल के लिए चल दिया जहाँ वह चौदह दिन में पहुँचा। सिंहल में फाहियान दो वर्ष तक ठहरा श्रीर इस बीच वह चीन में श्रज्ञात संस्कृत प्रन्थों का संग्रह श्रीर उनकी श्रनुलिप करता रहा। सिंहल में निवास करते समय फाहियान को श्रपने घर की बुरी तरह याद श्राने लगी। चीन से चले उसे कई वर्ष हो गए थे। उसके कुछ साथी पीछे रह गए थे या मर गए थे। वह श्रकेलापन श्रनुभव कर रहा था। एक दिन जब एक ज्यापारी को उसने श्रनुराधपुर के श्रभयगिरि विहार में भगवान बुद्ध की मृति के सामने रवेत रेशम से बने एक चीनी पंखे को श्रपित करते देखा तो वह श्रपनी भावनाश्रों को रोक नहीं सका श्रीर उसकी श्राँखों में श्राँसु श्रा गए। फाहियान ने सिंहल के विहारों, दन्तधातु-महोत्सव, मिहिन्तले श्रीर सामान्यतः सिंहली बौद्ध-धर्म का एक श्राकर्षक चित्र हमें दिया है।

सिंदल से पुनः एक बहे ज्यापारिक जहाज में बैठकर फाहियान अपने देश चीन की ओर चल पहा। रास्ते में दो दिन की यात्रा के बाद एक बड़ा त्फान आया जो तेरह दिन तक चलता रहा। एक बार तो यहाँ तक नौबत आई कि फाहियान को भय होने लगा कि कहीं नाविक उसकी पुस्तकों और मूर्तियों को समुद्र में न फेंक दें। परन्तु सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। जहाज में एक छेद का पता लगा जिसे एक टापू के पास बन्द कर दिया गया। इसके बाद एक और भयंकर त्फान आया, परन्तु १० दिन की यात्रा के बाद फाहियान का जहाज सुरचित रूप से जावा पहुँच गया। यहाँ फाहियान उतर गया और पाँच महीने तक इस दीप में उहरा। इस समय जावा में बाह्मण-धम समृद्ध अवस्था में था और बौद्ध-धर्म की अवस्था सन्वोधजनक नहीं थी। एक दूसरे व्यापारिक जहाज में बैठकर और उतनी ही भयंकर यात्रा के बाद फाहियान चीन के चिंग-चाउ नामक स्थान में पहुँचा जहाँ एक जाड़ा और एक गर्मी विताने के बाद वह चीन की राजधानी नानकिंग में पहुँचा और जिन सुत्रों और विनय को वह भारत से ले गया था, उन्हें धर्म-गुरुओं को उसने अपित कर दिया।

फाहियान ने चीन के चंगन प्रान्त से भारत के मध्य-देश तक की यात्रा में छः वर्ष विताए । छः वर्ष तक ही वह भारत में ठहरा । उसके बाद तीन वर्ष में वह चिंग-चाउ पहुँचा । करीब तीस देशों के बीच में होकर वह ऋपनी यात्रा में गुजरा ! उसने अपने व्यक्तिगत जीवन को महत्त्व नहीं दिया और न उसके बारे में कभी सोचा। गहन कान्तारों और पर्वत-श्रेशियों को उसने पार किया और भयंकर समुद्री यात्राएँ कीं, केवल इस उद्देश्य के लिए कि वह अपने देश के लोगों को बौद्ध-धर्म का संदेश सुना सके। त्रिरत्न के अनुभाव से उसकी रचा हुई और संकट के च्यों में वह बचा लिया गया। जिन अनुभवों के बीच होकर वह गुजरा, उनका विवरस्य उसने वाँस के फलकों और रेशम पर इसलिए लिखा कि सौम्य पाठक भी इस स्चना में अपने भाग को प्राप्त कर सके।

#### युञ्जान-च्वांग

युष्टान-च्वांग का जन्म सन् ६०२ ई॰ में लो-यंग में हुआ। जब वह आठ वर्ष का ही था, उसने कन्फ्युशियन धर्म के विधि-विधान के पालन से अपने पिता को श्रारचर्यान्वित कर दिया । उससे यह आशा की जाने लगी कि वह अपने अनेक पूर्वजों की भाँति परम्परावादी ढंग का प्रसिद्ध साहित्यकार बनेगा। परन्तु जब उसके बड़े भाई ने बौद्ध भिन्न की दीना ले ली तो उससे प्रभावित होकर युश्रान-च्वांग ने भी तेरह वर्ष की अवस्था में ही ली-यंग के बीख विहार में जाकर शील अहण कर तिया । उसने भारतीय दर्शन का श्रध्ययन शुरू किया श्रीर शीघ उसकी जटिलताओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया । सन् ६१७ में चीन में राजनैतिक श्रव्यवस्था फैल गई. जिसके परिगामस्वरूप युत्रान-च्वांग को स्पु-चुत्रान के पर्वतों में शरण लेनी पड़ी। इस बीच उसका बौद्ध-धर्म का अध्ययन चलता रहा और उस पर प्रवचन भी वह देने लगा, जिसके कारण उसकी पर्याप्त ख्याति हो गई। सन् ६६२ ई० में चंग-धन (आधुनिक सि-ग्रम-फ़) उसके कार्य का बेन्द्र बन गया। यह नगर नए राजवंश की राजधानी था श्रीर उस समय चीन में बौद्ध-धर्म का केन्द्र था। यहाँ रहते हुए युत्रान-च्वांग के मन में बौद्ध-धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों और सिद्धान्तों को देखकर शंकाएँ आने लगीं। उन्होंने संकल्प किया कि वे भारत जाकर वहाँ के ज्ञानी पुरुषों से मिलेंगे और अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे।

उन्होंने इस उद्देश्य से चीन से प्रस्थान करने की सम्राट से अनुमित माँगी, परन्तु वह नहीं मिली। संकल्प के पक्के इस इंट्वीस वर्षीय मिच्च ने इसकी पर्वाह न करते हुए और आगे आने वाले अयों से न डरते हुए गुप्त यात्रा शुरू कर दी। रात में वह यात्रा करता और दिन में द्विपा रहता। सीमान्त के एक किले के पास इस पर किसी ने तीर का निशाना लगाया, परन्तु वह बाल-बाल बच गया। बिना किसी की सहायता के और प्रत्येक संकट की उपेचा करते हुए युआन-च्वांग ने अकेले रेगिस्तान को पार किया और वह ह-मि पहुँचा जहाँ तुर्फान (जो उस समय

कझोचंग कहलाता था ) के राजा की झोर से, जो एक श्रह्मालु बौद्ध था, उसे एक निमन्त्रण मिला।

तुर्फान गोवी के रेगिस्तान के मध्य में स्थित है। आज वह निष्पाण है, परन्तु उन दिनों वहाँ जीवन का स्पन्दन था। जनता बौद्ध थी श्रौर समृद्ध श्राधिक, राजनैतिक स्रोर सांस्कृतिक जीवन विवाती थी । वोखारीयन भाषा की एक उपभाषा बोली जाती थी। वहाँ का शासक चु-वेन-तइ (६२०-६४० ई०) चीनी वंश का था। वह तुर्की ख़ान के अधीन था और चीनी सम्राट से भी उसके सम्बन्ध थे। उसका निमन्त्रण वस्तुतः त्रादेश ही था श्रीर चीनी यात्री को करीब-करीव वलपूर्वक ही तुर्फान ले जाया गया । चु-वेन-तह श्रद्धालु बौद्ध होते हुए भी कुछ अपरिष्कृत स्वभाव का आदमी था। हालां कि युश्रान-च्वांग का उसने अत्यन्त आदरपूर्वक आतिथ्य किया, परन्तु उसकी योजना यह थी कि वह युद्धान-च्वांग को श्रपने दरबार में ही धर्म-गुरुश्रों का प्रधान बना कर रख ले । उसने युश्राम-च्वांग से कहा, "मैं आपकी यहाँ रखने का आग्रह करता हूँ ताकि मैं आपकी वन्दना कर सकूँ। पामीर के पर्वत को अपनी जगह से हटाना श्रासान है, परन्तु मेरे निश्चय को डिगाना कठिन है।" युम्रान-च्वांग ने वीरतापूर्वक उत्तर दिया, "सद्धर्म के उद्देश्य के लिए मैं भाषा हूँ। राजा केवल मेरी हड्डियों को ही रख सकेगा । मेरी श्रात्मा या इच्छा-शक्ति पर उसका कोई श्रधिकार नहीं है।" इस संकल्प के साथ युद्धान-च्वांग ने राजा के द्वारा भेजे गये भोजन को छुत्रा तक नहीं । तब राजा को चिन्ता हुई श्रीर उसने युश्रान-च्वांग की बात मान ली। युत्रान-च्वांग ने एक मास श्रीर वहाँ ठहरना स्वीकार कर लिया और इस बीच उन्होंने राजा के दरवार में धर्मीपदेश दिए । एक मास की समाप्ति पर राजा ने न केवल चीनी यात्री की सम्मानपूर्वक विदा किया, बल्कि उसके मार्ग पर पड़ने वाले सब राज्यों के राजाओं के लिए परिचय-पत्र भी दिये। एक परिचय-पत्र तुर्की ख़ान को भी दिया जिसका श्रादेश भारत के दुरवाजों तक चलता था। इस प्रकार युश्रान-च्वांग का पद श्रव एक साधारण तीर्थ-यात्री के रूप में न रह गया, बल्कि उसे एक राजकीय महत्त्व मिला और भारत तक अपने मार्ग में वह जहाँ कहीं गवा, उसे शानदार ढंग से सब आवश्यक वस्तुएँ मिलती गईं।

तुर्फान से चलकर युत्रान-च्वांग कड़ा-शहर पहुँचा, जो एक तोलारी-भाषी नगर था। यहाँ उस समय दस संघाराम थे, जहाँ हीनयान मत के दो हजार भिड़ निवास करते थे। एक रात यहाँ उहर कर युश्रान-च्वांग कूचा (सं० कुचो) पहुँचा जो उस समय मध्य-एशिया का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण नगर था। इसकी भौतिक समृद्धि और उच्च सम्यता से युश्रान-च्वांग बहुत प्रभावित हुआ। बीसवीं शताब्दी में

नो पुरातत्व-सम्बन्धी खोजें यहाँ हुई हैं, उनसे बहुत से ऐसे दृश्य सामने आए हैं जिनमें युत्रान-च्वांग ने भाग लिया होगा। कूचा गोबी के रेगिस्तान में एक नम्निलस्तान जैसा था और इसके शासकों को योद्धा होना अनिवार्य था, क्योंकि यह नगर चारों और से तुर्क-मंगोलों से घरा हुआ था। कूचा की गद्दी पर इस समय एक तोखारी शासक बैठा हुआ था जिसका नाम सुवर्णदेव था, जो सुवर्णपुष्प का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उसके राज्य में २००० भिच्च थे जिन्हें वह सब प्रकार का संरच्या देता था। चीन के तंग-वंशीय सम्राट से भी उसके कूटनीतिक सम्बन्ध थे। हीनयान मल के भिच्चभों से यहाँ युत्रान-च्वांग के शास्त्रार्थ हुए। इस समय कूचा में मांच गुप्त नामक एक वृद्ध सन्त रहते थे जिनके साथ युद्धान-च्वांग के अच्छे सम्बन्ध हो गये। बुरे मौसम के कारण चीनी यात्री को कूचा में दो या तीन मास ठहरना पड़ा। जब उसने वहाँ से प्रस्थान किया तो राजा ने उसे नौकर, ऊँट और घोड़े, एक पूरा काफिला ही दिया और राजा के साथ भिच्च तथा अन्य धार्मिक नागरिक-गण युद्धान-च्वांग को विदाई देने के लिए नगर की वाहरी सीमा तक आये।

कूचा छोड़ने के दो दिन वाद युद्यान-च्वांग पर डाकुकों ने आक्रमण किया और फिर वह टीन-शन के ढलाव पर स्थित हिम-नदी पर आया, जिसका उसने चित्रमय वर्णन किया है। आगे चलते हुए चीनी यात्री इस्सिककुल (गर्म सील) के पास आया, जहाँ उस समय पिश्चमी तुकों का ख़ान तम्बू डाले पड़ा था। यह सन् ६३० ई० को बात है। ख़ान धार्मिक संस्कृति से रहित नहीं था और बौद्ध-धर्म की और उसका सुकाव था, क्योंकि पचास वर्ष पूर्व उसके पूर्वजों को गन्धार के एक जिनगुप्त नामक बौद्ध भिन्न से शिन्धा मिल चुकी थी। ख़ान ने युद्धान-च्वांग का सरकारपूर्वक आतिथ्य किया और 'शुद्ध भोजन' खिलाया, अर्थात् चावल की रोटियाँ, मलाई, दूध, चीनी, शहद और किशमिशें। भोजन के बाद युद्धान-च्वांग ने उसे धर्म का उपदेश किया, जिसके बाद ख़ान ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि धर्म के उपदेश का वह अद्धापूर्वक स्वीकार करता है। ख़ान ने भी युद्धान-च्वांग को अपने पास रोकना चाहा, परन्तु जब यह सम्भव नहीं हुआ तो उसने उसे उसकी भारत तक पास रोकना चाहा, परन्तु जब यह सम्भव नहीं हुआ तो उसने उसे उसकी भारत तक को यात्रा में अपना राजकीय संरच्या दिया, जिसके कारया युद्धान-च्वांग पामीर और बैनिट्रया के दरीं को आसानी से पार कर सका।

युआन-च्वांग का आगे का पड़ाव समरकन्द (प्राचीन मरकन्द) में पड़ा, जो व्यापारिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नयर था, क्योंकि वहाँ भारत और चीन के काफिलों के मार्ग मिलते थे। यहाँ के लोग ज़ोरोष्ट्रियन धर्म और बुद्ध-धर्म के बीच विचितित होते रहते थे। युआन-च्वांग की इस नगर की यात्रा से तुर्क-ईरानी राज्य में बौद्ध-धर्म को प्रकर्ष मिला। उसने यहाँ एक सभा की जिसमें अनेक भिचुओं को दीचित किया गया और पूजा के लिए अनेक प्राचीन विहारों का पुनरुद्धार किया गया।

समरकन्द्र से यात्रा करता हुआ चीनी यात्री किन पर्वत-मार्गों को पार करने के बाद पश्चिमी तुर्क-साम्राज्य की दिचियी सीमा पर पहुँचा। आक्सस नदी को पार कर युआन-च्वांग ने बैक्ट्रिया में प्रवेश किया, जो उस समय तर्दु शद के शासन में थी, जो तुर्कों के एक बड़े ख़ान का पुत्र था। तर्दु शद का विवाह तुर्फान के राजा की बहिन से हुआ था, जो एक श्रद्धालु बौद्ध था। बैक्ट्रिया में बौद्ध-धर्म का प्रचार सम्भवतः अशोक के धर्म-प्रचारकों द्वारा किया गया था। बैक्ट्रिया की राजधानी बलल थी। बलल और बैक्ट्रिया में उस समय अनेक विहार थे जहाँ हीनबानी भिन्न निवास करते थे। यहाँ के प्रजाकर नामक एक विद्वान भिन्न का बक्लेख युआन-च्वांग ने किया है, जिसके साथ सत्संग का उन्होंने लाभ उठाया था। आगे चलकर युआन-च्वांग ने हिन्दूकुश को पार किया और वह बामियान पहुँचा, जिसके दश्य का उसने सही वर्णन किया है। इस समय बामियान में दस बौद्ध विहार थे जिनमें कई हजार भिन्न रहते थे। युआन-च्वांग ने दो विशाल बुद्ध-मूर्तियों का भी उक्नेख किया है, जिनकी ऊँचाई, क्रमशः १७० और १११ फुट थी।

वामियान से चल कर १००० फुट जँचे शिवर दरें को पार कर युश्रान-च्वांग किपश (कावुल के उत्तर में श्राचुनिक बेगराम गाँव) पहुँचा जो उस समय एक समृद्ध व्यापारिक नगर था। शिवर दरें को पार करते हुए युश्रान-च्वांग को डाकुश्रां का सामना करना पड़ा। किपश में उस समय एक बौद्ध राजा राज्य करता था जो महायान में श्रद्धावान था। यहाँ युश्रान-च्वांग ने विभिन्न बौद्ध सम्प्रदायों की सभा की, जो पाँच दिन तक चलती रही। सन् ६३० में युश्रान-च्वांग लम्पक होते हुए जलालाबाद (प्राचीन नगरहार) पहुँचा। यहाँ उसने प्रथम बार भारतीय भूमि पर पर रखा श्रीर उसे जलवायु श्रीर निवासियों के स्वभाव में एक विशेष श्रम्तर दिखाई पड़ने लगा। गम्बार में गत छः शताब्दियों से प्रवल ग्रीक-रोमन प्रभाव में बौद्ध कला विकसित हो रही थी श्रीर वह बौद्ध-धर्म का द्वितीय पवित्र स्थान माना जाता था। पेशावर उस समय हूर्यों के श्राकमणों के कारण नष्ट-श्रष्ट श्रवस्था में था। करीब दस लाख बौद्ध विहार भग्न श्रवस्था में पड़े थे श्रीर वहाँ कोई नहीं रहता था। स्तूप भी द्वी-फूटी श्रवस्था में पड़े थे। उद्यान या उड्डियान देखने भी युत्रान-च्वांग गया, जिसे हुणों ने गन्धार से भी अधिक नष्ट-अष्ट कर दिया था। किसी समय यहाँ १४०० विहार श्रीर १८००० भिन्नु थे। जनता अब भी प्रायः बौद्ध थी और हीनयान और महायान दोनों ही प्रचित्तत थे, परन्तु महा-यान का रूप तान्त्रिक होता जा रहा था। उड्डियान श्रीर गन्धार से प्रस्थान करने के बाद युम्रान-च्वांग ने उद्भग्ड या उद्कलगड के समीप सिन्धु नदी को पार किया श्रीर तच्चशिला में प्रवेश किया। यहाँ भी उसने हुणों के द्वारा विनष्ट श्रनेक बौद विहार देखे । यहाँ से कुछ समय के लिए युग्रान-च्वांग काश्मीर गया, जहाँ उस समय बौद्ध-धर्म का प्रचार था। यहाँ इस समय एक सौ बौद्ध विहार श्रीर ४००० भिन्न थे और लोगों को अशोक और कनिष्क की स्मृतियाँ प्रिय थीं। काश्मीर के राजा ने अपनी राजधानी प्रवरपुर (श्रीनगर) में युत्रान-च्वांग का सम्मानपूर्वक स्वागत किया । यहाँ युत्रान-च्वांग ने एक सत्तर वर्षीय महायानी भिन्न के दर्शन किये जिनसे उन्होंने विज्ञानवाद की विशुद्ध परम्परा के सम्बन्ध में बहुत-सी वार्ते सीखीं। युद्रान-ध्वांग ने मई सन् ६३१ से लेकर श्रप्रैल सन् ६३३ ई० तक अर्थात् पूरे दो वर्ष काश्मीर में विवाये और इस बीच उन्होंने वहाँ बीद दर्शन का अध्ययन किया और अपने साथ चीन ले जाने के लिए अनेक सूत्रों और शास्त्रों की प्रति-बिपियाँ भी करवाई ।

कारमीर से चल कर युश्चान-च्यांग पहले साकल (स्यालकोट) में रुका जो पूर्व काल में प्रीक राजा मिनान्दर श्रीर हुए श्रत्याचारी शासक महिरकुल (या मिहिरकुल) की राजधानी रहा था श्रीर जहाँ युश्चान-च्यांग से दो शताब्दी पूर्व तेजस्वी दार्शनिक वसुवन्धु ने भी निवास किया था। स्यालकोट से चीनी यात्री ग्यास नदी के बायें किनारे पर स्थित चीनभुक्ति नामक स्थान पर श्राया जहाँ उसे माध्यमिक मत में निध्यात एक वृद्ध बाह्मण मिला जिसके साथ सत्संग करते हुए उसने एक महीना एक गाँव में गुजारा। चीनभुक्ति में युश्चान-च्यांग एक वर्ष तक ठहरा श्रीर सन् ६३४ की वर्षा में यह जालन्धर पहुँचा। यहाँ से चीनी यात्री मथुरा श्राया जो उस समय बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थी। मथुरा से यमुना की श्रोर ऊपर जाते हुए वह कुरुचेत्र के समीप स्थाणेश्वर भी गया। उसके बाद चीनी यात्री किपथ (प्राचीन संकाश्य) गया, जहाँ से वह कन्याकुट्य (कक्षोज) गया, परन्तु इस समय उसकी राजा हर्ष से भेंट नहीं हुई क्योंकि राजा पूर्व में गया हुश्चा था। बाद में हर्ष युश्चान-च्यांग का परम मित्र श्रीर संरच्य हो गया। युश्चान-च्यांग ने हर्ष के व्यक्तित्व श्रीर शासन की प्रशंसा की है। श्रयोध्या को देखने के बाद जब चीनी यात्री गंगा के किनारे-किन्सरे प्रयाग जा रहा था तो रास्ते में उसे ठगों ने पकद लिया

श्रौर दुर्गा को उसे बिल देने का प्रयत्न किया, परन्तु किसी प्रकार युश्चान-च्वांग की जान बची। प्रयाग में उस समय बौद्ध-धर्म की श्रवस्था श्रधिक श्रव्छी नहीं थी। प्रयाग से चीनी यात्री ने कौशाम्बी 'जाकर वहाँ भगवान बुद्ध के स्मृति-चिन्हों को देखा।

प्रयाग में युश्रान-च्वांग ने भगवान बुद्ध के जन्म-स्थान की यात्रा करने का संकल्प किया। इसलिए वह वहाँ से उत्तर की श्रोर चल पड़ा, श्रीर श्रावस्ती (सहेत-महेत) होता हुझा कपिलवस्तु श्रीर लुम्बिनी-वन पहुँचा । इसके बाद रामग्राम और कुशीनगर (किसया) भी चीनी यात्री गया। यहाँ से लौटते हुए चीनी यात्री वाराग्यसी श्राया, जहाँ से वह उत्तर में वैशाला (बसाइ) गया । वैशाली से पाटिन-पुत्र श्रीर वहाँ से बोध-गया चीनी यात्री दर्शनार्थ गया । नालन्दा महाविहार के भी युआन-च्वांग ने दर्शन किए। इस समय वहाँ दस हज़ार भिन्नु थे जो सब महायान के अनुयायी थे। युत्रान-च्वांग ११ महीने ठहरा। योगाचार-सिद्धान्तों श्रीर संस्कृत का उसने यहाँ विस्तृत श्रध्ययन किया। यहीं से राजगृह के दर्शनार्थ भी चीनी यात्री गया। नाजन्दा से प्रस्थान कर युग्रान-च्वांग ने सन् ६३८ का वर्ष बंगाल श्रीर चम्पा में बिताया, जिसके बाद वह ताम्रलिप्ति पहुँचा, जहाँ से उसने हीनयान बौद्ध-धर्म के अध्ययनार्थ श्रीलंका की समुद्री यात्रा करने का विचार किया, परन्तु भिचुओं के परामर्श के अनुसार उसने समुद्री यात्रा नहीं की और उड़ीसा, महाकोशल, आन्ध्र श्रीर तेलगु प्रदेश में होते हुए काञ्चीपुरम् पहुँचा जहाँ उसे पता चला कि सिंहल में राजनैतिक अशान्ति चल रही है। इसलिए उसने सिंहल जाने का विचार छोड़ दिया श्रौर उत्तर की श्रोर चलते हुए उसने भरुकच्छ (भड़ौंच) श्रौर वलभी की यात्रा की। सिन्ध और मुल्तान की बात्रा के बाद युश्चान-च्वांग फिर नालन्दा में ठहरने के लिए बौट श्राया । कामरूप (श्रसम) के राजा भास्कर वर्मा के निमन्त्रण पर वह उसके दर्बार में भी गया, जिसके बाद हर्ष से उसकी भेंट हुई। हर्ष के द्वारा बुलाई गई दो सभाश्रों में, जो कन्नौज श्रीर प्रयाग में हुईं, युश्रान-च्वांग ने भाग विया। इन सभाओं का विस्तृत विवरण युश्रान-च्वांग ने दिया है। कन्नौज से प्रस्थान कर जालन्धर और तचशिला में दोते हुए युत्रान-च्वांग अपने पूर्व मार्ग से दी नगरहार पहुँचा जहाँ एक विहार में निवास करने के पश्चात् उसने सन् ६४४ में हिन्दुकुश को पार किया और काशगर, यारकन्द और खोतान की यात्रा करते तथा कुछ समय के लिए तुन-हुन्नांग विहार में विश्राम करते हुए सन् ६४४ ई॰ में चंगन पहुँचा जहाँ राजधानी के राज-पदाधिकारियों श्रीर भिन्नुश्रों ने उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। सम्राट ने उसे बिना अनुमति जाने के अपराध के लिए न केवल समा कर दिया, बित्क उसका इस बात के लिए अभिनन्दन भी किया कि सबके कल्याया के लिए उसने अपने जीवन को इसने संकर में डाला। सम्राट ने मन्त्री वनने के लिए युआन-च्यांग के सामने प्रस्ताव रक्खा जिसे उसने स्वीकार नहीं किया। शेष जीवन युआन-च्यांग ने एक बौद्ध भिन्न की ही तरह एक विहार में बिताया जिसे सम्राट ने विशेषतः उनके लिए बनवाया था। यहाँ भारत से ले जाए गए ६०० प्रन्थों के चीनी अनुवाद का काम उन्होंने स्वयं और अन्य अनुवादकों की सहायता से करना शुरू किया। अनुवादकार्य और धर्मोपदेश करते हुए इस महान साधक चीनी भिन्न ने, इस बात की अभिन्ना के साथ कि उसने एक अच्छा और सो देश्य जीवन विताया है, सन् ६६४ ई० में शान्ति पद निर्वाण में प्रवेश किया।

#### इ-त्सिंग

जब युश्चान-च्वांग भारत की यात्रा के बाद चीन पहुँचा, उस समय इ-िसंग दस वर्ष का बालक था, परन्तु उसने बौद्ध भिन्न के जीवन की तैयारी कर जी थी। चौद्द वर्ष की श्रवस्था में उसने भिन्न-संघ में अवेश किया। यद्यपि उसने सन् ६४२ ई० में ही भारत की यात्रा करने का संकल्प कर जिया था, परन्तु सन् ६७१ ई० श्रयीत् श्रपनी ३७ वर्ष की श्रवस्था में ही वह श्रपनी इच्छा को कार्यरूप में परिणात कर सका। इ-िसंग २४ वर्ष तक श्रयीत् सन् ६७१ से लेकर सन् ६६४ ई० तक श्रपने देश के बाहर रहा श्रीर इस बीच उसने ३० से श्रिषक देशों की यात्रा की। सन् ६६४ ई० में वह चीन जौटा। श्रपने साथ ४०० ग्रन्थों को वह भारत से चीन जो गया था। इनमें से ४६ ग्रन्थों का उसने स्वयं चीनी भाषा में श्रमुवाद किया। सन् ७१३ ई० में ७६ साल की श्रवस्था में उसकी मृत्यु हो गई।

इ-ित्संग ने अपनी भारत-यात्रा दोनों और से समुद्री मार्ग द्वारा की। उसके यात्रा-विवरणों में यद्यपि युत्रान-च्वांग के समान वैज्ञानिक रुचि और विविधता नहीं हैं, परन्तु मानवीय तस्व की अधिकता है। भारत के अलावा उसने सुमात्रा, श्रीविजय (आधुनिक पलेमवंग) और मलाया की भी यात्रा की। सन् ६७३ ई० में वह ताम्रलिप्त में उतरा और तदुपरान्त मगध में यात्रा करता हुआ बोध-गया आया जहाँ उसने बोध-गृज की पूजा की। दस वर्ष उसने सद्धम का अध्ययन करते हुए और प्रन्थों का संग्रह करते हुए नालन्दा में विताये। ताम्रलिप्त के मार्ग से ही उसने सन् ६८१ ई० में भारत से प्रस्थान किया। श्रीविजय पहुँच कर वहाँ उसने चार वर्ष संस्कृत के अध्ययन में विताये जिसके बाद एक बार वह चीन जाकर फिर श्रीविजय संस्कृत के अध्ययन में विताये जिसके बाद एक बार वह चीन जाकर फिर श्रीविजय लौट आया और अन्त में सन् ६११ ई० में चीन लौट गया, जहाँ सम्राट और नागरिकों लौट आया और अन्त में सन् ६११ ई० में चीन लौट गया, जहाँ सम्राट और नागरिकों लौट आया और उसते में सन् ६११ ई० में चीन लौट गया, जहाँ सम्राट और नागरिकों लौट आया और उसते प्रसार सम्मान किया गया जैसा युग्रान-च्वांग का किया गया था।

इ-स्सिंग ने जिला है कि कोरिया के अनेक भिचुओं ने भी मध्य-एशिया के मार्ग से और समुद्री मार्ग से भारत की यात्रा की थी, परन्तु यात्रा की कठिनाइयों के कारण वे भारत में ही मर गये और कभी अपने देश वापस नहीं पहुँचे। इ-स्सिंग ने चीन से भारत आने वाजे यात्रियों के जिए सिफारिश की है कि उन्हें भारत में प्रवेश करने से पूर्व श्रीविजय में अपनी संस्कृत की शिचा पूरी कर लेनी चाहिये। वस्तुतः इस युग में हिन्द-चीन और हिन्देशिया में भारतीय संस्कृति का प्रभाव अत्विधिक था और विचारों, पुस्तकों और कजा-कृतियों का निरन्तर आदान-प्रदान भारत, सिंहज, जावा, कम्बोडिया, चम्पा और चीन के कान्टन प्रदेश के बीच चलता रहता था।

इस प्रकार एशिया के इतिहास के इस प्रकाशवान युग में महान तंग-वशीय इन चीनी तीर्थ-यात्रियों ने अपनी यात्राश्चों श्रीर धार्मिक प्रन्थों के श्रनुवादों से सुदूर पूर्व को भारत के साथ एक प्रेम-सूत्र में बाँध दिया।



# बौद्ध कला का संचिप्त पर्यवेचण

मगवान बुद्ध के अनुयायी अधिकतर ज्यापारी वर्ग के थे, इसलिए उन्होंने विशाल स्तूप और चैत्य बनवाये, जैसे कि सांची और भरहुत मध्य-भारत में, अमरावती श्रीर नागार्जुनकोण्डा दिच्या-भारत में ग्रीर कार्ले श्रीर भज पश्चिमी भारत में। भिच्न ग्रीर भिच्नुणी संघ की रचना भगवान बुद्ध की करुणा का परिणाम थी। ये भिन्नु और भिन्नु शियाँ अक्सर देश में चारिकाएं करते रहते थे। जैसे-जैसे इनकी संख्या बढती गई, गृहस्थ उपासकों ने, जिनमें अशोक अप्रणी था, उनके लिए चैत्य, स्तूप और विहारों का बनवाना शुरू किया । अनेक गुफा-मन्दिर शान्त और सुरम्य प्राकृतिक वातावरण में बनवाये गये जैसे कि बम्बई राज्य के अन्तर्गत कार्ले, कान्हेरी श्रीर भज में तथा दृष्टिण में अजन्ता में। चित्रकला श्रीर मूर्तिकला का भी उपयोग भगवान तथागत के गौरव और उनके जीवन की महत्ता को दिखाने के लिए किया गया श्रीर इसी उद्देश्य से जातक श्रीर श्रम्य कहानियाँ भी कला-कृतियों के रूप में श्रंकित की गईं।

नृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर नृतीय शताब्दी ईस्वी तक के समय में बौद्ध कता श्रीर संस्कृति का विस्मयकारी विकास हुआ। श्रनेक स्तूप श्रीर चैत्य इस युग में बनाये गये जिनमें भगवान बुद्ध के पूर्व-जन्म की कथाओं को भी अंकित किया गया । बौद कला को धर्म से प्रेरणा मिली । बौद विहारों की मूर्ति-कला सम्बन्धी समृद्धि यह दिखलाती है कि धर्म का अर्थ कर्मकागड या सिद्धान्त ही नहीं है, बिलक वह एक अन्तिहित आध्यात्मिक गुण है जो किसी न किसी प्रकार अपनी कलात्मक अभिन्यक्ति प्राप्त करता है। भारत के उत्तर-पश्चिम में यूनान और रोम के प्रभाव के कारण एक मिश्रित कला का विकास हुआ और एक पूर्ण बौद लाचिं एक निद्धान की गन्धार नाम से विवृति की गई।

बौद्ध कला में स्तूप

बौदों के लिए पूजा की सर्वोच्न वस्तुएँ त्रि-रत्न अर्थात् बुद्ध, धर्म श्रीर संघ हैं। इनके श्रलावा बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध ग्रीर श्राहतों के धातुत्रों पर बनाये गये स्मारक भी हैं। इन धातुओं को इस तीन श्रेणियों में बाँट सकते हैं, (१) शारीरिक, (२) उद्देशिक, श्रौर (३) पारिभोगिक।

परम्परा के अनुसार भगवान बुद्ध, के प्राचीनतम शरीरिक धातु वे बाल थे को उपासक तपस्सु और मिल्लिक को दिये गये थे और जिन पर उन्होंने अपने देश उड़ीसा में एक चैत्य बनवाया था।

मुख्य 'शारीरिक' धातु वे माने जाते हैं जो मृत्यु के बाद जलाने से बचते हैं। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण महलों के देश में हो गया तो राजगृह के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छ्रित, किपलवस्तु के शानय, अहलकष्प के बुलि, पावा के महल, कुशीनगर के महल, राम-आम के कोलिय और वेठ द्वीप के एक ब्राह्मण, इन सब लोगों ने भगवान के धातुआं को आठ भागों में बाँट लिया और उन पर कमशः राजगृह, वैशाली, किपलवस्तु, अहलकष्प, पावा, कुशीनगर, रामआम और वेठ द्वीप में स्तूप बनवाये। इनके अलावा पिप्पलिवन के मौर्यों तथा द्रोण नामक एक ब्राह्मण ने भी भगवान की धातुआं के कुछ 'शों पर स्तूप बनवाए। इनके अलावा भगवान के तीन दन्त-धातुओं का भी अहलेख है, जिसमें से एक की पूजा स्वर्ग में होती है, एक की गन्धार देश में और एक किलंग देश में नागों द्वारा पूजा जाता है। भगवान के एक दन्त-धातु के किलंग की राजधानी दन्तपुर में ले जाये जाने की भी कथा है।

भगवान बुद्ध और श्रम्य श्रहेतों द्वारा प्रयुक्त वस्त्र, पात्र, वृत्त श्राद् की भी पूजा की जाती है। यह निश्चयपूर्वंक नहीं कहा जा सकता कि इन स्मारकों की पूजा कव श्रारम्भ हुई, परन्तु इतना श्रसन्दिग्ध है कि मध्य-युग से पूर्वे इस प्रकार की पूजा उत्तर और दिख्या दोनों में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। फाहियान ने पेशावर में बुद्ध के भिद्या-पात्र को देखा था। भगवान बुद्ध के काषाय वस्त्र श्रीर संघाटी जैसे श्रम्य स्मारकों का वर्णन चीनी यात्रियों ने किया है। पालि प्रम्थ 'दीपवंस' में न केवल भगवान बुद्ध बिक्त उनके पूर्ववर्ती बुद्धों की भी प्रयुक्त वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। चीनी यात्री युश्चान-च्वांग ने भगवान बुद्ध के द्वारा छोड़ी गई छाया का भी उल्लेख किया है, जिसके दर्शन उसने कौशाम्बी, गया श्रीर नगर में किये थे। इसी प्रकार भगवान बुद्ध के द्वारा छोड़े गये पद-चिन्ह भी पूजे जाते हैं।

'चैत्य' शब्द की ब्युत्पत्ति 'बिता' से हैं। चिता की श्रवशिष्ट किसी भी वस्तु पर जो स्मारक खड़ा किया जान, वह चैत्य कहजाता है। इस प्रकार के स्मारक बुद्ध-पूर्व काल में भी खड़े किये जाते थे। पारिभाषिक श्रयों में चैत्य से श्रर्थ एक टीले से होता है, जिसमें किसी महापुरुष की हिंडुयाँ, राख, दाँत या बाल जैसी कोई वस्तु रक्खी गई हो। इस प्रकार यह एक पूजा का स्थान भी होता है। स्तूप का श्रर्थ भी एक टीला होता है, या साधारणतः जो कोई भी वस्तु उठाई जाय, या स्थापित की जाय, वह स्तूप कहलाती है।

स्तूप को कभी-कभी दगोबा भी समस जिया जाता है, परन्तु बस्तुतः दगोबा स्तूप का वह एक भाग होता है जहाँ स्मारक रक्खे जाते हैं। सभी स्तूपों के जिए यह आवश्यक नहीं है कि वहाँ स्मारक वस्तुएँ रक्खी ही जाएँ। केवल किसी पूज्य स्थान पर ही स्मारक-स्वरूप स्तूप बना दिये जाते थे। भगवान बुद्ध ने जहाँ वाराणसी के समीप धर्मचक-प्रवर्तन किया था और जहाँ ४०० प्रत्येक बुद्धों ने निर्वाण प्राप्त किया था, वहाँ दो स्तूपों की स्थापना की गई थी।

प्राचीनतम स्तूपों के नमूने स चो और भरहुत हैं। इनके आधार वृत्तात्मक या वर्गाकार हैं और इनके चारों ओर कहीं पाषाया-वेष्टिनयाँ हैं और कहीं नहीं भी हैं। ईट का बना प्राचीनतम स्तूप पिपरावा का है जो नेपाल की सीमा पर है। सम्भवतः इसका निर्माण ४४० ई० पूर्व किया गया। इस स्तूप से यह प्रकट होता है कि बद्दानों की स्थापस्य-कला से पूर्व ईटों का प्रयोग किया जाता था।

सांची का स्तूप बौद्ध कला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। कहा जाता है कि तृतीय शताब्दी ईस्वी-पूर्व अशोक ने इसका निर्माण करवाया। एक शताब्दी बाद इसमें कुळु परिवर्द्ध ने किए गए। इसकी पाषाण-वेष्टिनियाँ इसी प्रकार के परिवर्द्ध नों में हैं। सांची का स्तूप सुमेरु पर्वत को अभिव्यक्त करता है और उसके प्रत्येक भाग का अभिव्यंजनात्मक अर्थ है। पहले सांची के स्तूप में केवल एक ही छुत्र था, परन्तु बाद में उनकी संख्या में वृद्धि कर दी गई जिससे उसका आकार एक प्रासाद के समान हो गया और गुम्बज की लम्बाई बढ़ गई। इसी प्रकार की बात हमें नेपाल के स्वयम्भूनाथ-मन्दिर और अनुराधपुर के थूपाराम दगोवा (२४६ ई० पूर्व) में देखने को मिलती है। जावा के बोरोखुरूर और बर्मा के मिंग्युन स्तूपों की सांची के स्तूप से तुलना करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्तूप-निर्माण-कला विकास करते हुए उस अवस्था में पहुँची जब स्तूप सीदियों के समान अनेक भागों से युक्त प्रासाद के आकार में बनाये जाने लगे। सिंहल के पोजोज्ञरवा नामक स्थान में स्थित महल-प्रासाद इसका एक उदाहरण है।

मृतिकला और कांस्य मृतिया
पत्थर और काँसे की बनी मृतियाँ भारत में केवल कला की वस्तुएँ ही नहीं,
बिक धार्मिक पूजा की आलम्बन भी मानी जाती रही हैं। आज उनका महस्त

पुरातत्व श्रीर प्रतिमा-विद्या की दृष्टि से भी हो गया है, परन्तु किर भी उनका प्रभाव अधिकतर उनकी सौन्दर्य शक्ति के कारण ही है। तृतीय शताब्दी ईस्वी-पूर्व भारतीय मूर्ति-कला ने अनेक महिमाशाली रूप प्राप्त किये। सारनाथ का सिंह-स्तम्भ-शीर्षक तथा रामपुरवा का पाषाया वृषभ ग्रपने श्रोज श्रोर श्रभिव्यक्ति के कारण मौर्ययुगीन मृतिंकारी की सर्वश्रेष्ठ कला-कृतियाँ माने जाते हैं । इनके श्रलावा परखम श्रीर पटना में प्राप्त यच यथा दीदारगंज ( तृतीय शताब्दी ईस्वी-पूर्व ) में प्राप्त यचियी की मृतियाँ अपने आकार और रूप के कारण अत्यन्त महिमाशािलनी हैं, यद्यपि उनकी श्राध्यात्मिक श्रभिव्यक्ति उतनी विशद् नहीं है। मीर्य-युग के लोक-जीवन को श्रभि-ब्यक्त करने वाली कांस्य-मूर्तियाँ श्रभी प्राप्त नहीं हुई हैं । द्वितीय शताब्दी ईस्वी-पूर्व भारतीय कला के इतिहास में एक गहन कियाशीलता का युग शुरू हुआ। बौद्ध धर्म के प्रभाव-स्वरूप इस युग में सांची, भरहुत, अमरावती और नागार्ज नकोगडा की समृद मूर्तिकारी का जन्म हुआ। अमरावती और उसके पड़ोस में भगवान बुद्ध की कुछ काँसे की बनी हुई मुर्तियाँ मिली हैं, जिनका समय दूसरी शताद्वी ईस्वी से पूर्व का नहीं हो सकता। दूसरी शताब्दी के बाद धातु की बनी बुद्ध-मूर्तियाँ भी काफी लोकप्रिय हुई श्रीर काफी संख्या में मिलती हैं। यद्यपि धातुश्रों से मूर्ति बनाने की कला अध्यन्त प्राचीन है, परन्तु इस प्रकार की बनी मृतियाँ प्रथम शताब्दी इंस्वी से पूर्व की नहीं मिलतीं। इस युग की कुछ छोटी मूर्तियाँ उत्तर में तचिशाला श्रीर दक्षिण में श्रमरावधी में मिली हैं।

प्रथम शताब्दी ईस्वी में मूर्ति-कला का एक जीवित और बहुफलदायक सम्प्रदाय मथुरा में चल पड़ा जिसका पूर्ण विकास गुप्त-युग (चौथी-पाँचवी शताब्दी ईस्वी) में हुआ। गुप्त-युग सम्पूर्ण भारतीय कला का ही स्वर्ण-युग माना जाता है। मथुरा, सारनाथ, और विहार की बुद्ध-मूर्तियाँ इस पूरे युग के आदर्शों की प्रतिनिधि-स्वरूप हैं। आध्यात्मिक आभा से इन मूर्तियों के मुख प्रकाशित हैं और उनके प्रसन्ध वदन और निमत अवलोकन सब प्राणियों के प्रति बुद्ध की करुणा को प्रकट करने में समर्थ हैं। गुप्त-युग की कांस्य मूर्तियाँ पाषाण मूर्तियों के समान ही कलापूर्ण हैं, जैसे कि विहार राज्य के सुलतान गंज (पाँचवी शताब्दी ईस्वी) में प्राप्त बुद्ध-मूर्ति, जो आज बरमिंघम आर्ट गेलरी में है और इसी प्रकार सिंध के मीरपुर-खास स्तूप से प्राप्त ब्रह्मा की मूर्ति। आठवीं शताब्दी ईस्वी से धातु-निर्मित मूर्तियाँ अधिकाधिक लोकप्रिय होने लगीं। पाल-वंश (नौवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक) की धातु-मूर्तियाँ, जो बिहार राज्य में नालन्दा और कुर्किहार से प्राप्त हुई हैं, अपने रूप के परिष्कार और आर्थ होने करीं आप मान्यात्मिक अभिन्यक्ति की समृद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं।

नालन्दा का प्रभाव बौद्ध कला की दृष्टि से भी अत्यन्त महान रहा है। जाना, सुमात्रा, नेपाल और बर्मा तक उसने कला-कृतियों के द्वारा बौद्ध संस्कृति के सन्देश को भेजा है।

बौद्ध कांस्य-मूर्तियाँ दिश्वण में, विशेषतः तंजीर जिले में, कुछ मात्रा में मिली हैं, जिनका समय दसवीं शताब्दी ईस्वी से लेकर पनद्रहवीं शताब्दी ईस्वी तक है। श्रमरावती, नालन्दा श्रीर नागपिट्टनम् की बौद्ध मूर्तियों के अध्ययन से हमें यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि कहाँ तक भारतीय कला ने वर्मा, थाईलैंगड, मलाया, सुमात्रा, जावा श्रीर हिन्द-चीन की कला को प्रभावित किया है।

#### चित्रकला

जातक और अन्य बौद्ध साहित्य में चित्र-कला सम्बन्धी अनेक निर्देश मिलते हैं। बौद्ध कला के प्राचीनतम अवशेष हमें अजन्ता के चैत्य-भवन में मिलते हैं, जिनका समय द्वितीय शताब्दी ईस्वी-पूर्व है। गुप्त-काल (पाँचवीं-झठी शताब्दी ईस्वी) में बौद्ध चित्रकला का विकास हुआ। इस युग के सर्वोत्तम उदाहरण हमें वाघ (मध्य-भारत) और अजन्ता में मिलते हैं। इनमें बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी तथा अनेक जातक-कथाओं सम्बन्धी चित्र मिलते हैं, जो अपने शान्त, विरागमय प्रभाव और कोमलता तथा भाव-गाम्भीर्य के लिये प्रसिद्ध हैं।

## एशिया के अन्य देश

बौद्ध कला का एशिया पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि उसकी किसी अन्य से तुलना नहीं की जा सकती। बौद्ध कला का भारत और एशिया में निर्वाध विकास अध्ययन का एक मनोरम विषय है। भारत के प्राचीनतम ऐतिहासिक स्मारक बौद्ध ही हैं और सक्षत रूप से राजवंशों के लोगों के संरच्छण-स्वरूप जो महान स्मारक निर्मित किये गए, वे धार्मिक श्रद्धावान पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के समस्त कला-निर्णायकों के लिए भी आदर की वस्तु हैं।

सम्राट अशोक के श्रिभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि विदेशी राजाओं से उसके सम्बन्ध थे। इसलिए यह माना जा सकता है कि सम्भवतः उसके स्तम्भों के शीर्ष-भाग पर पारसी प्रभाव पड़ा हो। मधुरा के चत्रपों के समय में श्रीर कुषाय-युग में भारत की श्रादिम कला-शैलियों श्रीर विदेशी कला-शैलियों का सम्मिश्रण हुआ। कुषाय-काल की मूर्तियों में एक शक्तिशाली रूप में गन्धार प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। श्रफगानिस्तान के बेगराम नामक स्थान में जो हाथीदांत पर कदी हुई कृतियाँ मिली हैं, उनकी मधुरा से प्राप्त प्रथम श्रीर द्वितीय शताब्दी ईस्वी की कुषाया मूर्तियों से श्रारचर्यजनक समानता है। श्रंगार-सजा का दश्य मी सहस

कता-कृति है और सांची के इस सम्बन्धो चित्र के समान ही है। ग्रीक-रोमन परम्पराश्रों का प्रभाव गन्धार-कला पर पड़ा, जिसके परिग्णाम-स्वरूप बुद्ध श्रीर बोधिसत्वों की कुछ सर्वोत्तम मृतियों का निर्माण किया गया। मानवीय रूप में भगवान बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियाँ गन्धार-कला की ही हैं जो कम से कम मथुरा श्रीर श्रमरावती की देशी प्रणालियों की समकालीन श्रवश्य थीं। यहाँ शास्ता की मानवीय सौन्द्र्य के साथ चित्रित किया गया है, प्रीक देवता अपोली के शारीरिक सीन्दर्य के अनुकरण पर । उनके वस्त्रों पर जो यहाँ सिकुइनें दिखाई गई हैं वे भी श्रीक-रोमन मूर्ति-कला की एक विशेषता ही हैं। गन्धार-कला के कलाकारों ने शारीरिक श्रंगों के चित्रण में बड़ी दचता का परिचय दिया है। गन्धार-कला की एक मूर्ति बुद्ध के चीणकाय रूप में भी मिली है, जो लाहीर के संग्रहालय में रखी हुई है। गन्धार-कला की एक अन्य विशेषता यह भी है कि वहाँ बुद्ध के अंग-रचक के रूप में बज्जपाणि को चित्रित किया गया है, जिसकी कल्पना का आधार ग्रीक वीर हरकुलीज़ है। बामियान (अफगानिस्तान) में पूर्ववर्ती गन्धार-कला के आधार पर दो विशाल बुद-मूर्तियाँ निर्मित की गई जिनका काल तीसरी और चौथी शताब्दी ईस्वी है। इन १७४ और १२० फुट ऊँची दो बुद्ध-मूर्तियों को युत्रान-च्यांग ने अपने मार्ग में देखा था। एक पहाड़ी को काटकर ये मूर्तियाँ बनाई गई थीं, जिनके चारों थ्रोर का करीब एक मील का प्रदेश बौद्ध विहारों श्रीर चैत्यों से विरा हुआ था। उत्तरकालीन गन्धार-कला की यह एक विशाल सृष्टि है। फोन्दु-किस्तान (श्रफगानिस्तान) में भी बुद्ध श्रीर बोधिसत्वों की कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, जो ग्रसाधारण रूप से सुन्दर हैं श्रीर जिन पर कुशलता से काम किया गया है।

चीनी-तुर्किस्तान और जावा में हारीति का चित्रण किया गया है जो माता के वात्सक्य की प्रतीक है। कूचा-प्रदेश के किज़िल नामक स्थान में एक चित्र बुद्ध-जीवन सम्बन्धी मिला है। नेपाल के दो प्राचीनतम स्तूप शम्भुनाथ और बोधिनाथ है। विक्वत का ग्यन-त्से स्तूप जावा के बोरोबुद्र स्तूप की याद दिलाता है।

नेपाल घौर विव्वत में बौद्ध-धर्म नालन्दा से गया था, श्रतः पालवंशीय कला का इन दोनों देशों की कला पर श्रत्यधिक प्रभाव पड़ा है। घनेक बुद्ध और बोधिसत्वों का चित्रण इस प्रकार इन देशों में किया गया है, यथा ध्यानी बुद्ध, मानुधी बुद्ध, मैयज्य बुद्ध, मैत्रैय बुद्ध श्रादि। तारा, मारीचि, लोकपाल श्रीर जम्भाल जैसे श्रनेक देवी-देवताश्रों के भी चित्रण किए गए हैं। श्राचार्य पद्मसम्भव श्रीर श्रतिश जैसे भारतीय महापिष्डतों के चित्र भी विव्वती कला में श्रंकित किए गए हैं।

बौद्ध कला के कुछ अत्यन्त विस्मयकारी स्मारक श्रीलंका में पाए जाते हैं।
एक अत्यन्त प्राचीन काल की महत्त्वपूर्ण बुद्ध-मूर्ति ध्यान-मुद्धा में हमें अनुराधपुर में
देखने को मिलती है। सिंहली कला की एक अद्भुत कृति म्यारहवीं-वारहवीं शताब्दी
की महापरिनिर्वाण मुद्धा में प्राप्त बुद्ध-मूर्ति है। यह मूर्ति सिंहल के पोलोन्नरुवा
नामक स्थान में पाई गई है। सिरिगिरिय में प्राप्त अप्सराओं आदि के चित्र पछवबित्रकला से गहरे रूप से सम्बद्ध और प्रभावित हैं। अनुराधपुर का थूपाराम
दगोवा सिंहली स्त्प-रचना का एक अति उत्तम उदाहरण है।

वर्मा के प्राचीनतम स्तूप सादे और भारतीय ढंग के हैं। पेगन का दसवीं शताब्दी ईस्वी का गक्ये-नदौन स्तूप सारनाथ के धमेक-स्तूप की शैंबी का है। उत्तरी वर्मा का क्वांग सुदाउ स्तूप सौंची के स्तूप से काफी समानता रखता है। पेगन के पूर्वी पेतलेक पेगोडा में जातक की कहानियों से अनेक चित्र श्रंकित किए गए हैं। नागार्ज नकोयडा में भी इसी प्रकार के चित्र पाए जाते हैं।

ज्ञान-प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध की एक तूफान में नाग मुचितिन्द ने रचा की थी। इस दृश्य का ग्रंकन स्थाम में बड़ी लोकप्रियता के साथ किया गया है। त्रायस्त्रिंश लोक से संकाश्य में भगवान बुद्ध के उतरने के दृश्य को भी स्थाम के कलाकारों ने श्रनेक प्रकार से चित्रित किया है।

जावा में शैलेन्द्रों के युग में, अर्थात् आठवीं शताब्दी ईस्वी से लेकर दसवीं शताब्दी ईस्वी तक, बौद्ध कला का सर्वाधिक विकास हुआ। भारत के पाल और चोल वंश के राजाओं से शैलेन्द्र नरेशों का सतत सम्बन्ध रहा। जावा की कला यद्यपि भारतीय काल से ही मूलतः उत्पन्न थी, फिर भी उसने विकसित होकर स्वयं नालन्दा और नागपट्टिनम् की कला को प्रभावित किया। चयडी मेन्द्रत के मन्दिर में बुद्ध भगवान बोधिसत्वों से विरे चित्रित किए गए हैं। जावा की यह एक सुन्दर कला-कृति है। बोरोबुद्र स्त्प के पास भगवान बुद्ध के जीवन और विभिन्न जातकों से चित्र उपस्थित किए गए हैं, जो अपने कलात्मक सौन्द्र्य के लिए विख्यात हैं। बोरोबुद्र का स्त्प अद्भुत सौन्दर्य का स्मारक है और उसकी रचना श्रीचक के नम्दे पर सर्वतोभद्र शैली में हुई है। इस स्त्प का महान अभिव्यंजनात्मक महत्त्व है, क्योंकि इसमें सुमेरु पर्वत की रचना के साथ कर्म के श्रुमाशुभ परिणामों की भी मूर्तिबद्ध अभिज्यिक की गई है। जहाज़ का तो मूर्तिबद्ध निदर्शन इतना सुन्दर कहीं किया ही नहीं गया। जावा के सिंगसारी नामक स्थान में प्रज्ञापारमिता की एक मूर्ति मिली है जो बारहवीं या तेरहवीं शताब्दी ईस्वी की है। इस देवी की यह मूर्ति विश्व की सम्भवतः श्रेष्ठतम मूर्ति है। धातुओं की बनी हुई कई बुद्ध-मूर्तियाँ यह मूर्ति विश्व की सम्भवतः श्रेष्ठतम मूर्ति है। धातुओं की बनी हुई कई बुद्ध-मूर्तियाँ यह मूर्ति विश्व की सम्भवतः श्रेष्ठतम मूर्ति है। धातुओं की बनी हुई कई बुद्ध-मूर्तियाँ

भी जावा में मिली है, जिनमें एक पद्मपाणि बोधिसत्व की चाँदी की मूर्ति भी है, जो जकार्ता के संग्रहालय में रक्बी हुई है।

भारत से बाहर बौद कला ने मूर्तिकारी की एक समृद्ध रचना की है जिसके कई विशिष्ट नमूने भारत में भी अपनी तुलना नहीं रखते । मूर्तिकारों ने अपनी अष्ठ कला-कृतियों में जिस विशाल कल्पना-शक्ति और विचार का परिचय दिया है, उसके कारण वे विश्व के विद्वानों और कला-निर्णायकों के ध्यान और आदर की वस्तु वन गई हैं।

the same representation of the same of the

## बौद्ध महत्त्व के स्थान

## उत्तरी भारत

उन्नी तम बुद्ध भारत-भूमि में अपने पद-चिन्ह और सम्पूर्ण मानव-जाति की आत्मा पर अपनी छाप छोड़ गए हैं। इस मानवीय शिचक ने स्वर्गीय देवताओं को भी निष्म्रम कर दिया और जिन स्थानों को उसने अपनी विद्यमानता से पवित्र किया, वे पूजा के महान स्थान बन गए। भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से पूर्व कहा था कि श्रद्धावान आर्थ श्रावक को इन चार स्थानों का विराग की बृद्धि के हेतु दर्शन करना चाहिए। वे चार स्थान हैं—(१) छुम्बिनी वन, जहाँ तथागत का जन्म हुआ, (२) बोध-गया, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, (३) ऋषिपतन सृगदाव (सारनाथ), जहाँ उन्होंने प्रथम धर्मोपदेश दिया, और (४) कुशीनगर, जहाँ उन्होंने अनुपाधि-शेष निर्वाण में प्रवेश किया।

उपयु क चार स्थानों के अतिरिक्त चार अन्य स्थान हैं, जो गौह धार्मिक साहित्य में अत्यन्त पवित्र माने गए हैं। वे हैं बुद्धकालीन कोसल देश की राजधानी आवस्ती, संकाश्य, मगध की राजधानी राजगृह और लिच्छ्वियों की वैशाली। उपयु के आठों स्थान मिला कर बौद्ध साहित्य में 'अट्ट-महाठानानि' या आठ महा-स्थान कहलाते हैं।

लुम्बिनी

लुम्बिनी में अगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस स्थान की आधुनिक स्थिति रुम्मिनदेई हैं जो नेपाल की तराई में स्थित है। अगवान बुद्ध की जन्म-भूमि होने के कारण इसका महत्त्व बढ़ा और कई विहार आदि यहाँ स्थापित किए गए, जिनमें आज कोई विद्यमान नहीं हैं। हाँ, अशोक का स्तम्भ अवस्य विद्यमान है, जिस पर अंकित अभिलेख से हमें पता लगता है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद वीसवें वर्ष में इस स्थान की थात्रा की थी। अशोक के इस अभिलेख पर थे राज्य अंकित हैं, "यहाँ अगवान बुद्ध उत्पन्न हुए थे।" इससे असन्दिग्ध रूप से अगवान

बुद्ध के जन्म-स्थान की पहचान हो जाती है। श्रशोक-स्तम्भ के श्रलावा यहाँ एक प्राचीन चैत्य भी है, जिसमें एक मूर्ति पर भगवान बुद्ध के जन्म का दृश्य श्रंकित है। बोध-गया

बोध-गया में भगवान बुद्ध ने सम्यक् सम्बोधि प्राप्त की थी। यह स्थान हिन्दुओं के तीर्थ-स्थान गया से ६ मील दिष्ण में स्थित है। श्रद्धालु बौद्धों के लिए इस स्थान से अधिक पवित्र स्थान ग्रीर कोई दूसरा नहीं है। अनेक विहार, चैत्य और स्मारक इस स्थान के चारों ओर स्थापित किए गए हैं और चीनी यात्री युग्रान-च्वांग ने इसका जो वर्षान किया है, उससे पता लगता है कि कितना वैभवशाली इसका अतीत रह चुका है।

युत्रान-च्वांग के वर्णनानुसार मौलिक वीधि चैत्य की स्थापना अशोक ने की थी। अशोक के एक शिला-लेख में भी सम्राट के द्वारा की गई 'सम्बोधि' की यात्रा का उल्लेख है। इस 'सम्बोधि' स्थान से तात्पर्य बोध-गया से ही हो सकता है। सम्भव दे अशोक ने इस स्थान पर कोई चैत्य बनवाया हो, परन्तु आज हमें उसके कोई चिन्ह नहीं मिलते। युआन-च्वांग के वर्णन से यह जान पड़ता है कि आज जिस आकार और शक्ल में यह मन्दिर विद्यमान है, ठीक उसी आकार और शक्ल में यह सातवीं शताब्दी ईस्वी में भी विद्यमान था। महाबोधि मन्दिर करीब १६० पुट कैंचा है और उसमें भूमि-स्पर्श करती हुई मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित है। मन्दिर के चारों ओर अन्य अनेक स्थान हैं, जो बुद्धत्व-प्राप्ति के समय और उससे कुछ दिन बाद के भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से सम्बद्ध हैं।

#### सारनाथ

सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, इसिलए इसे बौद्ध-धर्म के जन्म का सूचक मानना चाहिए। यह धर्मचक्र-प्रवर्तन का स्थान है। इसिल (शिलालेखों में इसका निर्देश 'सद्धर्मचक्र-प्रवर्तन-विहार' के नाम से किया गया है। भगवान बुद्ध के जीवन-काल में सारनाथ का नाम ऋषिपतन सगदाव (इसिपतन मिगदाय) था। इसके प्रारम्भिक इतिहास का पता नहीं लगता। अशोक के समय से इसकी अधिक प्रसिद्ध हुई। अशोक ने यहाँ कई स्मारक स्थापित किए, जिनमें प्रसिद्ध अशोक-स्तम्भ जिसके शीर्ष-भाग पर चार सिंह-मूर्तियाँ अंकित हैं, एक अद्भुत कलाकृति है। चारों दिशाओं में निर्भीकतापूर्वक शान्ति और सद्भावना के बुद्ध-सन्देश को घोषणा का यह प्रतीक है। पाँचवीं और सातवीं शताब्दी ईस्वी में क्रमशः फाहियान और युधान-च्वांग ने इस स्थान की यात्रा की और उसके विषय में महस्वपूर्ण विवरण दिए हैं। परवर्ती युग में भी इस

स्थान पर अनेक विहार और चैत्य आदि बनवाए गये और पुरानों की मरम्मत होती रही। बारहवीं शताब्दी के पूर्व भाग में कज्ञौज के राजा गोविन्दचन्द्र की रानी कुमारदेवी ने यहाँ एक मन्दिर भगवान बुद्ध के धर्मचक्र-प्रवर्तन के स्मारक के रूप में बनवाया था। सारनाथ के भग्नावशेष एक काफी लम्बे चेत्र में फैंबे हैं। वारायासी से सारनाथ की और आने पर सारमाथ के समीप जो एक ऊँचा भग्न स्त्प दिखाई पहता है, जिसे आजकल चौखरड़ी कहते हैं, यही वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध की, जब वे गया से सारनाथ को जा रहे थे, प्रथम बार पंचवर्गीय भिद्ध मिले थे, जिन्हें उन्होंने बाद में अपने धर्म में दीचित किया। सारनाथ के भग्नावशेषों में सब से अधिक महत्त्वपूर्ण धर्मक-स्त्प है जो उस स्थान को सूचित करता है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश पंचवर्गीय भिद्धओं को दिया था। आस-पास की भूमि से यह स्त्प करीब १४० फुट ऊँचा है। पुरातत्व की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण सामग्री, जो तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर बारहवीं शताब्दी ईस्वी तक के विस्तृत युग के विभिन्न स्तरों से सम्बन्ध रखती है, सारनाथ के भग्नावशेषों में प्राप्त हुई है। धर्मचक्र-प्रवर्तन सुद्दा में रेतीले पत्थर की बनी भगवान बुद्ध की मूर्ति जो यहाँ मिली है भारतीय अभिषदन-कला की एक अद्वितीय कृति ही है।

कुशीनगर

कुशीनगर या कुसिनारा भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण-भूमि है। यहीं के शाल-वन में अस्सी वर्ष की अवस्था में भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया था। इस स्थान की पहचान आजकल के उत्तर-प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित कसिया नामक स्थान से की गई है। अन्य बौद्ध तीर्थ-स्थानों की तरह कुशीनगर भी भगवान बुद्ध के जीवन-काल के बाद एक महत्त्वपूर्ण वीर्थ-यात्रा का स्थान हो गया और यहाँ अनेक विहारों और चैत्यों का निर्माण किया गया। फाहियान और युआन-च्वांग ने कुशीनगर को उजड़ी हुई अवस्था में देखा था। कुशीनगर में स्थित परिनिर्वाण-चैत्य गुप्त-काल में निर्मित किया गया। अशोक ने भी यहाँ एक स्तूप बनवाया था। कुशीनगर में 'माथा कुंवर का कोट' नामक स्थान में भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण-प्राप्ति की मुद्रा में एक भन्य मूर्ति मिली है। कुशीनगर में 'रामा-भार' नामक स्थान उस स्थिति को सूचित करता है जहाँ भगवान बुद्ध का दाह-संस्कार किया गया था और उनके फूलों के आठ भाग किए गए थे।

श्रावस्ती

श्रावस्ती (ब्रायुनिक सहेत-महेत) प्राचीन कोसल देश की राजधानी थी। यहाँ अगवान बुद्धने श्रपना सब से बड़ा ऋदि-प्रदर्शन किया था, जिसका चित्रण बौद्ध कता में प्रारम्भिक युग से किया गया है। श्रावस्ती के प्रसिद्ध सेठ श्रनाथ-पिरिडक ने यहाँ भगवान बुद्ध और भिच्च-संघ के निवास के लिए प्रसिद्ध 'जेतवन-विहार' या जेतवनाराम बनवाया था।

सहेत-महेत दो अलग स्थान हैं जो भग्वावरोषों पर स्थित हैं। इनमें महेत जो बड़ा है और जिसका चेत्रफल करीब ४०० एकड़ है, श्रावस्ती नगर की स्थित को सूचित करता है और सहेत जिसका चेत्रफल करीब ३२ एकड़ है प्राचीन जेतवन-विहार है। यहाँ भगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति और उनकी धातुओं के कुछ अंश भी मिले हैं।

#### संकाश्य

संकारय (आधुनिक संकिसा-बसन्तपुर, जिला फर लाबाद, उत्तर-प्रदेश) में भगवान बुद्ध त्रायस्त्रिंश लोक से उत्तरे थे। यहाँ भी प्राचीन काल में अनेक बौद्ध विहार, चैत्य और स्मारक निर्मित किए गए। फाहियान और युत्रान-च्वांग ने इस स्थान की यात्रा की और इन दोनों चीनी यात्रियों ने इसके सम्बन्ध में मनोरंजक विवरण दिए हैं।

#### राजगृह

राजगृह (आधुनिक राजिगर, पटना जिले में) मगध राज्य की राजधानी या, जिसका बौदों के लिए अनेक दृष्टियों से महत्त्व है। यहाँ अगवान बुद्ध ने अनेक बार वर्षावास किया और यहीं देवदृत्त ने उनकी जान लेने का भी प्रयत्न किया। इसी नगर के वैभार पर्वत की सप्तपर्णी (सत्तप्रिक्ष) गुफा में भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति हुई। अनेक प्राचीन स्थानों की खोज राजिगर के भग्नावशेषों में की जा सकती है। जरासम्ध की बैठक को कुछ विद्वामों ने पिप्पल का निवास-स्थान माना है। कुछ पालि प्रन्थों में प्रथम संगीति के संयोजक महाक श्यप के निवास-स्थान को पिप्पल-गुहा कहा गया है। गृश्चकूट पर्वत, जहाँ भगवान बुद्ध अक्सर निवास करते थे, राजगृह के समीप ही है।

## वैशाली

तिच्छ्रियों की राजधानी वैद्याली (आधुनिक वसाइ, जिला मुजफ्फरपुर, विदार) प्रारम्भिक युग में वौद्धों का एक प्रधान केन्द्र थी। भगवान बुद्ध अपने जीवन-काल में इस नगरी में तीन वार गए। यहीं भगवान बुद्ध ने यह वोषणा की थी कि तीन मास बाद वे महापरिनिर्वाण में प्रवेश करेंगे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद लिच्छ्रिवर्यों ने उनके धातुओं में से प्राप्त अपने भाग पर एक स्तूप का निर्माण वैद्याली में किया था। बुद्ध-परिनिर्वाण के करीब सो वर्ष

बाद वैशालों में द्वितीय बौद्ध संगीति की बैठक हुई थी। 'राजा विशाल का गढ़' नामक स्थान जो बसाढ़ में है, वैशाली के प्राचीन गढ़ को सम्भवतः स्वित करता है। फाहियान श्रीर युश्रान-च्वांग ने इस स्थान की यात्रा की। युश्रान-च्वांग ने इस नगर का विस्तार करीब १० या १२ वर्गमील बताया है श्रीर उसके अन्दर पाए जाने वाले असंख्य स्मारकों का उल्लेख किया है। राजा विशाल के गढ़ से दो मील उत्तर-पश्चिम में कोल्डुआ नामक स्थान है, जहाँ रेतीले परथर का एक स्तम्भ है जो आस-पास की सतह से २२ फुट ऊँचा है। यह श्रशोक की शैली का स्तम्भ है, परन्तु इस पर श्रशोक के अभिलेख के कोई चिन्ह नहीं हैं। सम्भवतः यह उन कई श्रशोक-स्तम्भों में से ही है जिनका उल्लेख युश्रान-च्वांग ने किया है। इसके समीप दिच्या में 'रामकुषड' नामक एक कुगड है जिसे कनिश्रम ने प्राचीन 'मर्कटहद' माना है, जिसे बन्दरों ने भगवान के उपयोग के लिए खोदा था। इसके उत्तर में एक भग्न टीला है जिसे युश्रान-च्वांग द्वारा देखे गए श्रशोक-स्त्प की स्थिति माना गया है।

उपयु क त्राठ स्थानों के अतिरिक्त अन्य कई ऐसे स्थानों का नामोख्बेख कर देना भी यहाँ अनावश्यक न होगा, जहाँ बौद्ध विहार, चैत्य तथा अन्य स्मारक पाए गए हैं। इस प्रकार के स्थानों में साँची, तचशिखा, कौशाम्बी और नालन्दा

जैसे स्थान श्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

साँची

साँची (बम्बई से १४६ मील) का सम्बन्ध गौतम बुद्ध के जीवन से यद्यिप नहीं है और न उसका अधिक उल्लेख ही प्राचीन बौद्ध साहित्य में हुआ है। चीनी यात्रियों ने भी उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। फिर भी यह निश्चित है कि प्रारम्भिक बौद्ध कला की सर्वोत्तम निधियाँ हमें साँची में ही मिलती हैं। साँची के स्मारकों का आरम्भ अशोक के युग से हुआ। साँची के बड़े स्तूप का ब्यास १०० फुट है। अपने मौलिक रूप में इसे अशोक के काल में ईट से बनवाया गया था। बाद में इसके आकार को दुगुना किया गया। अशोक के द्वारा को गई बोध-गया की यात्रा का एक स्मारक चित्र साँची के बड़े स्तूप में पाया जाता है। अन्य कई छोटे स्तूप यहाँ हैं। अग्र आवक धर्म-सेनापित सारिपुत्र और महामौद्गह्यायन के धातुओं के अवशेष साँची में ही मिले थे, जो वहाँ आज एक नव-निर्मित विहार में स्थापित किए गए हैं। तच्चिला (टैनिसला) आधुनिक पश्चिमी पाकिस्तान में है। भगवान बुद्ध के

तच्चिता (टिक्सिला) आधुनिक पश्चिमा पानिस्तान से विद्यार्थी शिल्पों की जीवन-काल में यह एक प्रसिद्ध स्थान था, जहाँ दूर-दूर से विद्यार्थी शिल्पों की शिला पाटत कम्द्री के लिए जाते थे। कौशाम्बी भगवान बुद्ध के जीवन काल में

वत्स-राज्य की राजधानी थी। यहाँ प्रसिद्ध घोषिताराम विहार था। कौशाम्बी की पहचान आधुनिक कोसम गाँव के रूप में की गई है, जो इलाहाबाद जिले में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है।

#### नालन्दा

नालन्दा (राजिंगर के समीप आधुनिक बढ़गाँव) उत्तरकालीन बौद्ध-धर्म के इतिहास में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया। भगवान बुद्ध ने इस स्थान की अनेक बार यात्रा की और अशोक के समय से ही यहाँ संघाराम आदि बनने शुरू हो गए, परन्तु जो भगनावशेष यहाँ मिले हैं वे प्रायः गुप्त-काल तक के ही हैं। युआन-च्वांग ने कुछ समय नालन्दा महाविहार में रहकर अध्ययन किया था और उसने इस विहार का विस्तृत वर्णन किया है। पाँचवी शताब्दी ईस्वी से लेकर बारहवीं शताब्दी ईस्वी तक नालन्दा विश्वविद्यालय के महावभवशाली दिन थे और एक शिचा-केन्द्र के रूप में वह सम्पूर्ण बौद्ध जगत में प्रसिद्ध था। चीनी यात्री इ-रिसंग ने भी नालन्दा के भिच्छों के जीवन का वर्णन किया है। आचार्य शीकभद्द, शान्तरिच्त और अतिश (दीपक्कर) जैसे अनेक तेजस्वी विद्वानों का निवास-स्थान नालन्दा महाविहार कई शताब्दियों तक बौद्ध-धर्म के प्रकाश को चारों दिशाओं में विकीर्ण करता रहा।

#### पश्चिमी भारत

यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि सौराष्ट्र में बौद्ध-धर्म का प्रवेश कब हुआ। परन्तु वहाँ अशोक के समय से पूर्व बौद्ध-धर्म का किसी न किसी रूप में प्रचार अवश्य था। जूनागढ़ के समीप गिरनार में अशोक का एक शिलालेख मिला है, जिससे प्रकट होता है कि सौराष्ट्र में इसी समय ब्यापक रूप से बौद्ध-धर्म का प्रचार किया गया।

## गिरनार

जूनागढ़ में गिरनार के समीप श्रशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, यह हम कपर कह चुके हैं। युआन-च्वांग ने सातवीं शताब्दी ईस्वी में जूनागढ़ की यात्रा की थी। युआन-च्वांग के वर्णनानुसार उस समय यहाँ कम से कम ४० विहार थे जिनमें स्थिवरवाद सम्प्रदाय के तीन हज़ार भिच्च निवास करते थे। जूनागढ़ के आस-पास कई गुफाएँ हैं जो तीन मैंजिलों तक की हैं, परन्तु इनमें किसी श्रभिलेख की प्राप्ति नहीं हुई है।

धांक

जुनागढ़ से ३० मील उत्तर-पश्चिम और पोरबन्दर से भूमील दुष्णि-पूर्व



में धाँक नामक स्थान है, जहाँ चार सादी गुफाएँ पाई गई हैं। इनमें अनेक उत्तरकालीन पौराणिक मूर्तियाँ हैं। मञ्जुश्री के नाम पर एक कुन्नाँ भी है।

सिद्धसर-

धाँक से कुड़ मील दूर पश्चिम में सिद्धसर है जहाँ कई गुफाएँ हैं जो बौद्ध

#### तलाजा

भावनगर से तीस मील दिख्या में तलाजा नामक स्थान है जो किसी समय एक महान बौद्ध केन्द्र था। यहाँ ३६ गुफाएँ ख्रीर एक कुगड है। सम्भवतः ये ख्रशोक के युग के कुछ ही बाद की हैं।

सान्हा

तलाजा से दिखण-पश्चिम में सान्हा की ६२ गुफाएँ हैं। ये सादे ढंग की हैं और इनमें चित्रकारी आदि नहीं पाई जाती।

वलभी

छुठी शताब्दी ईस्वी के बाद सौराष्ट्र में वलभी, जो आज भावनगर से २२ मील उत्तर-पश्चिम में स्थित है, बौद-धर्म का केन्द्र हो गई। सन् ६४० ई० में युआन-व्वांग ने इसकी यात्रा की। उस समय यहाँ १०० विहार थे जिनमें साम्मितीय सम्प्रदाय के ६००० भिद्ध रहते थे। उस समय एक विद्या-केन्द्र के रूप में वलभी की ख्याति केवल नालन्दा के बाद थी और स्थिरमित और गुणमित जैसे प्रख्यात आचार्य यहाँ निवास करते थे। सातवीं और आठवीं शताब्दी ईस्वी के ताम्रपत्र-श्रमिलेलों से झात होता है कि वलभी के मैत्रक शासकों ने पन्द्रह बौद्ध विहारों को भूमि दान की थी। ये विहार वलभी के राजवंश के सदस्यों तथा अन्य क्यिक्यों द्वारा बनवाए गए थे।

काम्पिल्य

गुजरात में नवसारी के समीप काम्पिल्य नामक स्थान का बौद महत्त्व है।
गुजरात के राष्ट्रकूट वंश के दन्तिवर्मा ( ६६७ ई० ) नामक राजा का एक ताम्रपत्रग्राजरात के राष्ट्रकूट वंश के दन्तिवर्मा ( ६६७ ई० ) नामक राजा का एक ताम्रपत्रग्राजरात के राष्ट्रकूट वंश के दन्तिवर्मा है कि स्थविर स्थिरमित के आदेश से इस
ग्राजा ने पुरावी ( आधुनिक पूर्णा, स्रत जिले में ) नदी में स्नान कर काम्पिल्य-विहार
राजा ने पुरावी ( आधुनिक पूर्णा, स्रत जिले में ) नदी में स्नान कर काम्पिल्य-विहार
को भूमि दान की थी। इस विहार में उस समय सिन्ध देश के संघ के पाँच सौ
को भूमि दान की थी। इस विहार में उस समय श्रमिलेख से ज्ञात होता है कि
भिन्न रहते थे। राष्ट्रकूट राजा धारावर्ष के एक अन्य श्रमिलेख से ज्ञात होता है कि
असने सन् ६६० में इसी प्रकार का भूमि-दान इस विहार के जिए किया था।
उसने सन् ६६० में इसी प्रकार का भूमि-दान इस विहार के जिए किया था।
ऐसा मालूम होता है कि, मुसलमानी आक्रमण से त्रस्त होकर बौद संव सिन्ध देश

से यहाँ आ गया था, क्योंकि यह स्थान पहले से ही बौद्ध-धर्म की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था। यहाँ आकर उन्होंने काम्पिक्य-विहार की स्थापना की थी, जिसके सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है।

अशोक के काल से ही बौद-धर्म महाराष्ट्र में लोक-श्रिय हो गया था। पश्चिमी महाराष्ट्र के सद्धादि पर्वत में अनेक बौद्ध गुफाएँ पाई जाती हैं, जिनमें कहीं-कहीं चित्रकारी भी की गई है। चद्दानों को काटकर गुफाएँ बनाने की स्थापत्य-कला के लिए महाराष्ट्र के जो स्थान प्रसिद्ध हैं उनमें भज, कोचडायो, पितलखोरा, अजन्ता, बेदसा, नासिक, कार्ले, कान्हेरी और एलोरा (बेरूल) अधिक महस्तपूर्ण हैं।

#### भज

भज में द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का प्राचीनतम बौद्ध चैत्य-भवन पाया जाता है।

## कोएडागो

कोरडायों की बौद गुफाएँ भज की गुफाओं से कुछ बाद की हैं। पितलखोरा

पितलाबोरा की बौद गुफाओं में सात चित्रित अभिलेख मिले हैं, जिनमें कुछ भिचुओं के नाम भी अंकित हैं।

#### अजन्ता

अजन्ता में विभिन्न आकार की २६ गुफाएँ हैं। इनके भित्ति-बिन्न भारत की ही नहीं विश्व की अन्यतम कला-कृतियों में हैं।

#### बेद्सा

बेदसा का चैत्य-भवन कमशेत स्टेशन से चार मील दिच्या पूर्व में है। नासिक

प्रथम राताब्दो ईस्वो पूर्व से लेकर दूसरी राताब्दी ईस्वी तक की २३ गुफाएँ नासिक में हैं। छठी और सातवीं राताब्दी ईस्वी में इनमें से कई को महायानी रूप दिया गया।

#### जुन्नर

जुनर में करीव १३० गुफाएँ पाई जाती हैं। ऐसा जगता है कि यहाँ प्राचीन काज में पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा बौद्ध संवाराम था।

#### कार्ले

कार्ले का चैत्य-भवन सामान्यतः भज के समान ही है। एक अभिलेख में इसे चहान काट कर बनाया गया जम्बुद्दीप का सर्वश्रेष्ठ प्राप्ताद कहा गया है। कान्हेरी

कान्हेरी में प्राचीन काल में एक विशाल बौद्ध संवाराम था। यहाँ एक सौ से अधिक बौद्ध गुफाएँ पाई गई हैं, जिनका काल दूसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर आज तक है।

गोआ

कुछ श्रभिलेखों से ज्ञात होता है कि छठी शताब्दी ईस्वी में गोश्रा में श्रीर उसके श्रास-पास बौद्ध-धर्म का प्रचार था।

कर्नाटक

अशोक के समय से ही कर्नाटक में वौद्ध-धर्म का श्रभाव स्थापित हो गया था। शातवाहन राजाओं के समय में भी यहाँ अनेक विहारों का निर्माण किया गया।

द्विणी भारत

जिस प्रकार महाराष्ट्र चट्टान से काटकर बनाई गई स्थापत्य-कला के जिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार आन्ध्र अपने विद्याल बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। अशोक के काल में आन्ध्र में बौद्ध-धर्म का प्रचार किया गया। कृष्णा नदी की दिख्यी वाटियों और गोदावरी के बीच के प्रदेश में अनेक विशाल बौद्ध विद्यारों का निर्माण समृद्ध व्यापारियों के द्वारा किया गया। अमरावती और नागार्जुनकोण्डा के स्तूप जो गुन्द्दर जिले में हैं और मिट्टप्रोल, जगव्यपेटा, गुसिवाडा और विण्टशाल के स्तूप जो कृष्णा जिले में हैं, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच निर्मित किए गए। इस प्रदेश का सबसे प्राचीन स्तूप मिट्टपोल स्तूप हैं जो दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व बनाया गया। इस बात के प्रमाण हैं कि यह एक महास्तूप था, जिसमें भगवान बुद्ध की धातुश्रों का धंश प्रतिष्टापित किया गया था।

अमरावती

श्रमरावती गुन्दूर के १६ मील पश्चिम में स्थित है। श्रान्ध्र राज्य में सबसे श्रिक महत्त्वपूर्ण बौद्ध स्थान यही है। श्रमरावती का स्तूप विशालतम श्रौर प्रसिद्ध-तम है। इसका प्रथम निर्माण द्वितीय शताब्दी ईस्वी-पूर्व किया गया था, परन्तु १४०-२०० ई० में नागार्जुन के प्रयत्नों से इसका परिवद्ध न किया गया। बुद्ध के जीवन के अनेक चित्र इसकी पाषाण-वेष्टनियों पर श्रंकित किए गए हैं। कलात्मक सौन्द्र्य श्रौर विशालता में श्रमरावती के स्तूप की तुलना उत्तर के साँची श्रौर मरहुत के स्तूपों से की जा सकती है। मृतिंकला के गन्धार श्रौर मथुरा के सम्प्रदायों की भाँति श्रमरावती का मृतिंकला-सम्प्रदाय भी बंदा प्रभावशाली था। इसके द्वारा निर्मित कला-कृतियाँ श्रीलंका श्रौर दिख्ण-पूर्वी एशिया के देशों तक गई।

## नागार्जु नकोएडा

नागार्जुनकोण्डा के महास्तूप की खोज आज से केवल पच्चीस वर्ष पूर्व हुई।
गुन्दूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे थह स्थित है। सम्भवतः अशोक के समय में
इसका निर्माण किया गया। वाद में तीसरी शताब्दी में इसका पुनः निर्माण और
परिवर्द्ध न किया गया। नागार्जनकोण्डा के समीप अन्य अनेक स्थानों में काफी बड़ी
संख्या में बौद्ध स्तूप पाए गए हैं।

#### नागपट्टम्

मद्रास के समीप नागपट्टम् में चोलों के समय में एक बौद्ध विहार था, ऐसा हमें ग्यारहवीं शताब्दी के एक अभिलेख से मालूम होता है। आचार्य धर्म्मपाल ने नेत्ति-पकरण की अपनी अट्टकथा में इस स्थान का उल्लेख किया है और कहा है कि इसी के धर्माशोक विहार में रहकर उन्होंने अपनी यह अट्टकथा लिखी।

## श्रीमृतवासम्

परिचमी घाट के श्रीमूलवासम् नामक स्थान में इसी नाम के राजा के शासन-काल में एक बौद्ध संघाराम था। तंजोर के मन्दिर में भी बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित चित्र श्रंकित किए गए हैं।

## काञ्ची

दिचिया में काञ्ची एक प्रसिद्ध बौद्ध केन्द्र था, जहाँ एक राज-विहार और सौ अन्य बौद्ध विहार थे। इस नगर के समीप पाँच बुद्ध-मूर्तियाँ भी मिली हैं। प्रसिद्ध पालि अट्ठकथाचार्य बुद्धघोष ने मनोरथ-प्रश्वी (अंगुत्तर-निकाय की अट्ठकथा) की रचना काञ्चीपुरम् में अपने मित्र जोतिपाल के साथ निवास करते हुए उनकी प्रार्थना पर की थी। युआन-च्वांग ने भी काञ्ची के धर्मपाल नामक एक प्रसिद्ध आचार्य का उल्लेख किया है जो नालन्दा में शिचक थे। चौदहवीं शताब्दी ईस्वी तक काञ्चीपुरम् बौद्ध-धर्म का एक केन्द्र बना रहा।

# बौद्ध-धर्म में उत्तरकालीन परिवर्तन

# हिन्दू-धर्म के प्रति दृष्टिकोण

मगवान बुद्ध श्रीर उनके समकालीन ब्राह्मणों के सम्बन्ध अत्यन्त सौहाद्देप्ण थे, इसे श्रीमती रायिस डेविड्स ने अच्छी प्रकार दिखाया है। उन्होंने ठीक ही यह निर्दिष्ट किया है कि भगवान बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति में समाई हुई ब्रह्म की सत्ता के सिद्धान्त का विरोध नहीं किया है। जिस चीज़ का उन्होंने निषेध किया है वह तो सौतिक श्रारमा है जिसकी श्रोर उपनिषद् के कुछ वाक्य संकेत करते हैं। इस प्रकार श्रीमती रायिस डेविड्स के अनुसार यह कहना श्रतिशयोक्ति न होगा कि भगवान ब्रद्ध के उपदेश उस समय के ब्राह्मण-धर्म के ब्रह्म की विरव-व्यापी सत्ता के केन्द्रीय सिद्धान्तों की संगति में ही थे। ब्राह्मणों ने ब्रह्म-ज्ञान को एक श्रतिशय गुझ केन्द्रीय सिद्धान्तों की संगति में ही थे। ब्राह्मणों ने ब्रह्म-ज्ञान को एक श्रतिशय गुझ ज्ञान के रूप में रखा जिस पर उन्होंने विशिष्ट श्रविकार-सम्पन्न त्रेवर्णिकों का ही एकाविकार माना।

ब्राह्मणों की इस प्रवृत्ति के विरुद्ध भगवान बुद्ध ने ग्रपनी विरोध की आवाज खुलकर उठाई। उन्होंने घोषणा की कि सत्य श्रीर परमार्थ-ज्ञान के चेत्र में वर्ग, जाति श्रीर सामाजिक स्थिति किसी का कुछ महत्त्व नहीं है श्रीर उसके दरवाजे सब के बिए खुले हैं। इसलिए यह कहना सत्य से श्रीधक दूर जाना नहीं होगा कि अपने सुल रूप में बौद्ध-धर्म का उद्देश्य केवल उस वस्तु का सुधार करना या उसे लोकप्रिय मुल रूप में बौद्ध-धर्म का उद्देश्य केवल उस वस्तु का सुधार करना या उसे लोकप्रिय वनाना था जिसे प्रो० मैक्स मुलर ने सब्चे ब्राह्मण्य-धर्म की योजना में बीवन की चतुर्थ श्रवस्था या सच्चा ब्राह्मण्य कहा है।

फिर भी हमें भारतीय विचार के प्रति भगवान बुद्ध के अनमील और विधा-यक दान को नहीं भूलना चाहिए। अपने धार्मिक संघ की व्यवस्था में उन्होंने इस



१. इंग्डियन ड्रिस्टोरिकल क्वार्टरली, जिल्द दसवीं, पृष्ठ २७४-८६।

बात पर सबसे अधिक जोर दिया है कि प्रत्येक ब्यक्ति को कड़ाई के साथ कुछ नैतिक मानदरडों के अनुसार, जिन्हें उन्होंने 'शोल' कहा है, अपने शरीर और मन को संयम में रखने का अभ्यास करना चाहिए। उपनिषदों में हमें नीति के सम्बन्ध में अधिक नहीं मिलता। कुछ उपनिषदों में नीति-सम्बन्धी जो कुछ वाक्य मिलते भी हैं, उन पर भी आत्मा और ब्रह्म सम्बन्धी जिज्ञासाओं कथा ऐसे अन्य विषयों की छाया पड़ी हुई है जिन पर वहाँ कुछ अधिक जोर दिया गया है। भगवान बुद्ध का विचार था कि हमारे दैनिक जीवन के दुःखों को दूर करने के प्रयत्न में इस प्रकार की जिज्ञासाओं का अधिक महत्त्व या उपयोग नहीं है। ब्राह्मण्य-धर्म में इसी विचार-धारा का अनुसरण करते हुए गौतम, बौधायन और आपस्तम्ब जैसे ऋषियों ने वैदिक परम्परा के साधुओं के लिए पालनीय नैतिक नियमों का एक स्तर निश्चित कर दिया था।

## वैदिक कर्मकाएड

वैदिक कर्मकायड को भगवान बुद्ध ने पसन्द नहीं किया। उन्होंने इसमें कोई पुराय नहीं देखा श्रीर इसे व्यर्थ समका, क्योंकि इसमें निर्देयतापूर्वक पशुश्रों की हिंसा होती थी, श्रीमकों के साथ सक्वी की जाती थी श्रीर प्रभूत श्रपच्यय होता था।

वैदिक यज्ञ से कौनसा श्रेष्ठतर और अधिक पुण्य वाला यज्ञ है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान बुद्ध ने कहा कि अच्छे साधुआं को दान देना श्रेष्ठतर यज्ञ है। परन्तु इससे भी अधिक अच्छा चारों दिशाओं को नियमित रूप से दान देना है। बुद्ध, धर्म और संव की शरण लेना इससे भी अधिक श्रेष्ठ है। संयमित मन से शिचापदों का पालन इससे उच्चतर यज्ञ है। संसार को छोड़कर बुद्ध के भिद्ध संव में सम्मिलित हो जाना और सत्य में अन्तर्दर्शन प्राप्त करना, यह तो सर्वोत्तम पुण्य है। इक अवसर पर भगवान बुद्ध ने अपने परम यज्ञ सम्बन्धी विचार को स्पष्ट करते हुए कहा कि दान से पूर्व, पीछे और दान देते समय प्रसन्नता अनुमव करना दान की पारमिता है। दान का चेत्र तमी परिपूर्ण होता है जब दान का खेने वाला राग, द्रेष और मोह के दोषों से विमुक्त हो। ज्ञानी पुरुष इस प्रकार दान देकर सुखी लोकों में जन्म लेते हैं। 3

१. गौतम की तिथि ५०० ईस्वी पूर्व (जी० बुहलर, सेकोड बुक्स आफ दि ईस्ट, दितीय), बौधायन ४०० ई० पू०, आपस्तम्ब ३०० ई० पू०।

२. कूटदन्त-सुत्त, दीव १,१४४-४७, ई० जे० थामस, लाइफ ऑफ बुद्धा, पृष्ठ १७६ और गीता, ४।२८,३२,३३।

३. अन्युत्तर, ३।३३७।

वैदिक यज्ञवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया श्रोपनिषद युग के श्रारम्भ में ही श्रुरू हो गई थी श्रोर उसका चरम विकास सांख्य दर्शन के रूप में हुशा। वैदिक यज्ञों की समालोचना तीन कारणों से की गई थी, (१) वे श्रपवित्र हैं, वयोंकि उनमें पश्च हिसा होती है, (२) वे विनाशशील हैं, श्रोर (३) वे ऊँच श्रोर नीच की भावनाशों को पैदा करने वाले हैं । भगवद्गीता भी यज्ञों की विनाशशीलता के श्राधार पर उनकी स्थर्थता बतलाती हैं । यहाँ यह कह देना चाहिए कि इसी प्रकार के श्रान्दोलनों के कारण, जिनका वैदिक यज्ञवाद के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा, याज्ञिक विधान उत्तर-भारत में वित्कृत बन्द हो गए, यद्यपि दिन्न्ण-भारत में कभी-कभी श्राज भी उनका विधान देखा जाता है।

भगवद्गीता और भक्ति-आन्दोलन

सर आर० जी० भगडारकर के मतानुसार भगवद्गीता और भक्ति-आन्दोजन की उत्पत्ति विचार के उस लीत से हुई जिसका आदि उपनिषदों के रूप में और विकास पूर्वी भारत में बौद-धर्म और जैन-धर्म के उदय के साथ उसी युग में हुआ? । बौद-धर्म और जैन-धर्म अपनी विश्वजनीन प्रवृत्तियों के कारण शीव्र देश में फैल गए । ईश्वरवादी धर्म के समर्थकों ने इसिलए अपने धर्म का प्रचार साधारण जनता और श्रूदों में करना बुद्धिमानी समसा। उन दिनों धार्मिक सम्प्रदाय अधिकतर अनीरवरवादी ही थे और जैसा बौद्ध-धर्म तथा अन्य धर्म-साधनाओं का साच्य है, भारतीय मस्तिष्क उन दिनों जब नैतिक विवेचनों और नैतिक अष्ठता के प्रतिपादन में लगा था, तो ईश्वरवादी विश्वास से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। फलतः भगवद्गीता में जिन विचारों का प्रतिनिधित्व है उनकी आवश्यकता इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए थी। यह ठीक है कि उपनिषदें ईश्वरवादी विचारों से भरी पड़ी हैं, परन्तु वहाँ ये विचार बिखरी हुई अवस्था में हैं और यदि उन्हें साधारण जनता की समक्त की पहुँच में लाना था, तो इस बात की आवश्यकता थी कि उन्हें एक ब्यवस्थित विमुक्तिदायी पद्धि के रूप में रक्ला जाय।

भगवद्गीता एक युग-निर्माणकारी साहित्यक रचना है। धार्मिक क्नितन को इसने एक नई दिशा दी, इसिंबए यह भारत के धार्मिक इतिहास में एक महत्व-पूर्ण घटना है। गीता के आधारभूत उपदेशों का सम्बन्ध कर्म-सम्बन्धी सिद्धान्त और



१. सांख्यकारिका, कारिका २।

२. श्रध्याय ६, श्लोक २१।

३. बैध्याविज्म, पृष्ठ ६।

४. वैष्णविज्म, पृष्ठ २६।

बासुदेव-कृष्ण की भक्ति से हैं। स्पष्टतः गीता के लेखक ने इस बात की आवश्यकता अनुभव की कि लोगों में कर्त्तं य और भक्ति की भावना को भरा जाए क्योंकि उस समय वातावरण अ-कर्म और अनीश्वरवाद के विचारों से दूषित था। उस समय मक्खिल गोसाल जैसे अनेक विचारक थे जो कर्म को पाप की ओर ले जाने वाला मानते थे। उपनिषदों में भी हमें कुछ ऐसे वाक्य मिलते हैं जिनमें कर्म के प्रति उनकी उपेचा व्यक्त होती है। इसिलए भगवान बुद्ध ने अमर्णों या अवैदिक परस्परा के विचारकों की ओर से इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने शीलों की योजना में कर्म के महत्त्व पर ज़ोर दिया, परन्तु ईश्वरवादी समस्या पर वे चुप रहे। कट्टर धर्मवादियों को ओर से गीता ने इसकी उपयोगिता यह कह कर प्रतिपादित की कि यदि कर्म भक्ति और वैराग्य की भावना से किए जाएँ तो उनके शुभ और अशुभ परियाम दूर किए जा सकते हैं। व

गीता को एक योग-शास्त्र कहा गया है और उसके उपदेष्टा को योगेश्वर। गीता में जिस प्रकार योग की ब्याख्या की गई उसके अनुसार योग वहाँ एक ब्यवस्थित दर्शन नहीं है। 'योग' शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। कहीं उसका अर्थ मानसिक ध्यान है, कहीं मानसिक सन्तुलन अर्थ कहीं प्रत्येक वस्तु को ईश्वर को समर्पित करने का संकर्प। 'मानसिक संकर्प के अर्थ में योग शब्द का प्रयोग बौद साहित्य में भी पाया जाता है। इसके आन्तरिक अर्थ 'एकाप्रता' और 'समर्पण-भाव' हैं, जो गीता के मुख्य विचार होने के साथ-साथ पालि त्रिपिटक में भी पाए जाते हैं। गीता का केन्द्रीय विषय यह है कि भगवान के अवतार श्री कृष्या अर्जुन के सामने खड़े हैं, और यह घोषणा कर रहे हैं कि जो कोई सांसारिक कृत्यों को करते हुए भी सब भाव से अपने हृदय और आत्मा को उनके प्रति समर्पित कर देगा उसे वे बचाने के लिए तैयार हैं। समर्पण-भाव के इस सन्देश ने हिन्दू समाज और उसके संगठन पर दूरगामी और स्थायी प्रभाव ढाला। धार्मिक

१. बृहदारस्यक उपनिषद् , ४।४।२२ ।

२. २१५७, ६।२६, २७ आदि।

<sup>₹.</sup> ४1२0, ३४ 1

४. २१४८, ६१३२, ३३ ।

४. शहर, १=1४७।

६. संयुत्त, ४।४१४-४२०, ४४२-४६२ । देखिए आपस्तम्ब धर्मसूत्र १।८, २३, जहाँ योग का अर्थ अन्तोष आदि जैसे कुछ सात्विक टपाय हैं।

७. मजिमम, ११४७२; पालि डिक्शनरी (पी टी एस)।

जीवन विताने और मुक्ति प्राप्त करने के समान अवसर, विना जाति और लिंग का विचार करते हुए, इसने सबको दिए और यही एक बात हिन्दू-धर्म के दायरे के भीतर रहने वाले सब व्यक्तियों की एकता की दृढ़ करने वाली हुई।

प्रस्तुत लेखक का विचार है कि मीता का युग बुद्ध के बाद का है, क्योंकि गीता में बौद्ध विचारों का निर्देश पाया जाता है। (१) नियमित भोजन श्रीर समय पर सोने और जागने के जो निर्देश दिए गए हैं वे असन्दिग्ध रूप से बौद्ध-धर्म के कुछ महत्त्वपूर्ण उपदेशों की छोर संकेत करते हैं जिनकी उत्पत्ति भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत अनुभवों से हुई थी। (२) "कुछ मनीषी पुरुष कहते हैं कि दोषयुक्त कर्म का त्याग कर देना चाहिए", र इन पंकियों में जो विचार प्रकट किया गया है, वह बिल्कुल वही है जो भगवान बुद्ध का था। अंगुत्तर-निकाय में कहा गया है कि भगवान बुद्ध अपने को अक्रियावाद का समर्थक इस अर्थ में मानने को तैयार थे कि वे बुरे कमों के न करने (ग्र-किया) का उपदेश देते थे। 3 (३) चार प्रकार का श्राहार जिसका गीता १४।१४ में उल्लेख है "ग्रन्नं चतुर्विधम्", पालि के "चत्तारो ग्रहारा" के समान है। फिर यह भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि महाभारत के मौलिक रूप में सम्पूर्ण गीता सम्मिखित रही होगी। इसके बजाय, यही श्रधिक सम्भव है कि गीता की रचना पाणिनि के समय (२००—४२० ई० पूर्व) में हुई, क्योंकि पाणिनि ने स्पष्टतः भक्ति ग्रीर भगवत धर्म का डल्खेख किया है ग्रीर पाणिनि को बुद्ध के बाद के युग में रखने का एक सबसे ऋधिक निर्विवाद साच्य यह है कि उन्होंने मस्करी-परिवाजक का उल्लेख किया है जो पूरी सम्भावना के साथ आजीवक सम्प्रदाय का प्रसिद्ध धार्मिक नेवा मक्खिल गोसाल ही था।

वर्ण, आश्रम और वौद्ध संघ

चार वर्णों के रूप में हिन्दुओं की समाज-व्यवस्था का विभाजन वैदिक काल से चला आ रहा है। प्राचीन ऋषियों के मतानुसार यह विभाजन जाति पर आधारित

१. गीता ६।१६-१७।

२. गीता १८।३ "त्याज्यं दोषनदित्येके कर्भ प्राहुर्मनीषिखः"।

३. श्रंगुत्तर शहर; ४।१८३।

४. मिलाइए, वासुदेव शरण अधवाल, पाणिनि श्रत्यादि, एष्ठ ३४०-३६०; आर॰ जी॰ भगडारकर का मत है कि इसकी रचना चतुर्थ शताब्दी ईस्वी-पूर्व के आरम्भ से पहले ही हुई। एस॰ राधाकृष्णन ४०० ई० पूर्व के पद्म में हैं (इिएडयन किलासकी, जिल्द पहली, एष्ठ ४२४)। प्रो० वेलवलकर ने एक व्यक्तिगत वार्तालाप में वर्तमान लेखक से कहा कि उनकी राय इसे दुढ पूर्व काल में रखने की है।

of a constant of the second

है, पद पर नहीं। भगवान बुद्ध ने अनेक अवसरों पर अपने उपदेशों में इसकी समालोचना की। फिर भी, हमें इससे इस निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए कि भगवान बुद्ध उस समय के सामाजिक विधान को नष्ट कर देना चाहते थे। अरयुत उनका विश्वास एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में था जिसमें सांसारिक मामलों में प्रथम स्थान योधा को प्राप्त हो। ब्राह्मण्य-साहित्य में केवल एक बार गौतम धर्मसूत्र (मा) में इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया गया है। ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध भगवान बुद्ध की आपत्ति ब्राह्मणों के इस दावे के प्रति उनकी गहरी उपेचा-बुद्धि से उत्पन्न हुई थी कि आध्यात्मिक उन्नति और विमुक्ति पर केवल उन्हीं का एकाधिकार है। अवज्या के सम्बन्ध में वर्ग-भेद को मिटाने की इच्छा करने वाले भगवान बुद्ध प्रथम ही नहीं थे। उनके पूर्व भी ऐसे अनेक धार्मिक संगठन थे जो अपने दायरे में सब वर्गों के सदस्यों के प्रवेश की अनुमित देते थे।

चार आश्रमों में से दो, श्रर्थात् ब्रह्मचर्य श्रीर गार्हस्थ्य, वेदों के युग से ही ज्ञात थे, परन्तु शेष दो, वानप्रस्थ श्रीर संन्यास, का श्रारम्भ सम्भवतः श्रारण्यक श्रीर उपनिषदों के युग में हुआ, यद्यपि इन दोनों के बीच में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं थी। श्रन्तिम श्राश्रम प्रवज्या श्रीर सुनि की स्पष्ट व्याख्या बृहद्रारण्यक उपनिषद् में की गई है। ब्रान्दोग्य उपनिषद् में भी श्राश्रम-सम्बन्धी सिद्धान्त के कुछ प्रमाण मिलते हैं। बृहद्रारण्यक उपनिषद् में श्रमण् या संन्यासी श्रीर तापस या वानप्रस्थी के बीच भेद किया गया है। इसी उपनिषद् में सुनि की परिभाषा उस व्यक्ति के रूप में की गई है जो श्रात्मा के सत्य का साचात्कार करता है। श्रापस्तम्ब ने वानप्रस्थ श्रवस्था को 'मौन' अवस्था कहा है, जिसे ब्रान्दोग्य उपनिषद् की सुनि की उपयु कि परिभाषा से समर्थन मिलता है। मेकडोनल श्रीर कीथ के मतानुसार वैदिक काल का सुनि श्रिधकतर दवाइयों का काम करने वाला (वैद्य) होता था। पि० टी० श्री निवास श्रायंगर का मत है कि ब्रह्मचर्थ श्रीर संन्यास या सुनि की श्रवस्था, इन



१. ई० जे० थामस, लाइफ आफ बुद्धा, पृष्ठ १२= ।

२. मिलाइए दीव, १, संख्या ३; मिलिसम, संख्या ६०, पृष्ठ १२५-३०।

३. ३१४११: ४१४१२२ ।

४. रारदार ।

४. ४।३।२२।

६. ४।४।२२, एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति ।

७. वैदिक इराडेक्स आफ नेम्स एराड सञ्जेक्ट्स

दोनों का निर्माण ऋचाओं के युग में किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि आश्रमों के नाम वैदिक युग में नहीं पाए जाते, आश्रमियों के जीवन को उसमें दिखाया जा सकता है। 2

यह एक सार्थक तथ्य है कि बीधायन श्रीर श्रापस्तम्ब जैसे ऋषियों ने संन्यास की अधिक प्रशंसा नहीं की है, क्योंकि इसे वे अपने सिद्धान्त के वहिभू त समसते थे। यह बौधायन के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रवज्या जैसे आश्रम उनके मतानुसार प्रह्लाद के पुत्र कपिल नामक श्रमुर के द्वारा प्रवर्तित किए गए थे, जिसके देवताओं के साथ ग्रन्छे सम्बन्ध नहीं थे। 3 फिर बौधायन ने प्रसिद्ध वैदिक स्रोतों से उद्धरण देकर ज्ञानवाद और ज्ञान के द्वारा विमुक्ति के सिद्धान्त का खणडन किया है। र गौतम और आपस्तम्ब दोनों ही यह मानते हैं कि एक गृहस्थ का जीवन अन्य सब आश्रमों की अपेचा श्रेष्ठ है। दस प्रकार दार्शनिक भाषा में हम कह सकते हैं कि धर्मसूत्रकार मुक्ति के मार्ग के रूप में ज्ञानकायड श्रीर कर्मकायड के समन्वय के पत्रपाती थे। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वानप्रस्थ और संन्यास की उत्पत्ति श्र-ब्राह्मण विचारकों में हुई श्रीर ब्राह्मणों के श्राश्रम-सम्बन्धी सिद्धान्त में उनका बाद में अन्तर्भाव किया गया। गृहस्थ जीवन के प्रति अनुकूल पचपात रखते हुए भी गौतम तथा श्रन्य धर्मसूत्रकारों ने निःसंकोच भाव से संन्यासियों के लिए श्रावश्यक श्राचार के नियमों का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। इस प्रकार हम मैक्समूजर के इस मत से सहमत हो सकते हैं कि बौद धर्म के उदय से पूर्व जीवन के तीन या चार आश्रम सुविख्यात थे, " यद्यपि अपने कड़े रूप में नहीं।

जैसा पहले कहा जा जुका है, जब भगवान बुद्धदेव का आविर्भाव हुआ तो उन्होंने विस्मयपूर्वक यह देखा कि समाज का आध्यात्मिक और बौद्धिक जीवन एक

१. लाइफ इन पन्शियेंट इशिडया।

२. मैक्समूलर, दि सिक्स सिस्टम्स आक इंग्डियन किलासकी, पृष्ठ २३६।

३. धर्मसूत्र राधा३० ।

४. वही २।६, ३३-३६ ।

४. गौतम, ३।३६; श्रापस्तम्ब २।२३।२४ ।

६. गौतम, ३।२-२६; बौधायन, २।६,१४-१०,७०; आपस्तम्ब २।२१,१-२३,४।

७. सिक्स सिस्टम्स, पृष्ठ २३६, फिक का कहना है कि वानप्रस्थ आश्रम बाह्मणों को सुविज्ञात था और बौद्ध संघ के जीवन में उसका प्रवेश किया गया। देखिए सीरात आगोंनिजेशन' इत्यादि, श्रंग्रेजी अनुवाद, पृष्ठ ६१, अंगुत्तर, ३।२१६ को भी बानप्रस्थ विदित है।

अल्प संख्या वाले ब्राह्मणों के अधिकार में है। इसी कारण उन्होंने प्रवज्या-लाम को सब जातियों को देना अपना जीवनव्यापी उद्देश्य बनाया। ब्राह्मणों ने धार्मिक जीवन में प्रवेश के लिए जो उपनयन और वेदों के स्वाध्याय सम्बन्धी प्रारम्भिक शर्त लगाई थीं उनकी कुछ पर्वाह न करते हुए बुद्ध ने बनता को अपने धर्म-संव में सम्मिबित होने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार धार्मिक जीवन, जिसे उन्होंने ब्रह्मचर्य कहा, के चेत्र को उन्होंने विस्तृत कर दिया। ब्राह्मण-परम्पराश्रों के श्रनुसार संन्यासी का जीवन गृहस्थ या वानवस्य की श्रवस्था के बाद ही प्रहण किया जा सकता है। वेटों का विद्यार्थी सीधे संन्यास में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, यदि वह चाहे तो एक भक्तिनिष्ठ कुमार के रूप में नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह जीवन-पर्यन्त अपने गुरु के पास रह सकता है। व बुद्ध ने इन सब पाबन्दियों और सीमाश्रों के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने कहा कि इन प्रारम्भिक तैयारियों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस किसी ब्यक्ति को उनके द्वारा उपदिष्ट धर्म के बादर्श में श्रद्धा है, वह उनके संब में प्रवेश का श्रधिकारी है। ब्राह्मणों में भी एक परम्परा थी जिसके अनुसार जब कभी मनुष्य अपने को योग्य सममे, संन्यास प्राथम में प्रवेश कर सकता था। र यह सम्भव है कि इस परम्परा का समावेश बौद्ध प्रभाव के परिगाम-स्वरूप हुन्ना हो। यह ध्यान रखने की बात है कि भगवान बुद्ध ने वैदिक अध्ययन समाप्त करने के बाद एक विद्यार्थी द्वारा प्रहुग किए गए ब्रह्मचर्य और एक गृहस्य के द्वारा प्रहरा किए गए ब्रह्मचर्य में कोई भेद नहीं रखा 1<sup>3</sup>

भगवान बुद्ध और उनके उद्देश्य जीवन की केवल एक अवस्था अर्थात् प्रवज्या से सम्बद्ध थे। गृहस्थ-संघ का निर्माण भिच्च-संघ के निर्माण की आवश्यक पूर्व अर्त न थी। प्राचीन भारतीय गृहस्थ प्रत्येक साधु का भोजन और शयनासन से स्वागत करते थे। अतः बौद्ध भिच्चओं को भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। गृहस्थ-समाज में भगवान बुद्ध के नियमित उपासक और अन-उपासक में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। भगवान बुद्ध का उपासक बनने के लिए सामाजिक ज्यवस्था में किसी ज्यक्ति के स्थित-परिवर्तन की कोई आवश्यकता न थी। कोई भी ज्यक्ति केवल बुद्ध की शरण लेकर उनका उपासक बन जाता था। प्रायः समस्त ब्राह्मण जिन्होंने भगवान बुद्ध से संज्ञाप किया, उनके उपासक बन गए।



१. वान्दोग्य, रारशार ।

२. देखिए आपस्तम्ब धर्म-सूत्र २।२१।८ पर इरदत्त की टीका ।

३. अंगुत्तर ३, वृष्ठ २२३-३०।

इसका अर्थ यह नहीं था कि इसके द्वारा उन्होंने अपनी सामाजिक स्थित में परिवर्तन कर दिया या अपनी ब्राह्मण-परम्पराओं और रीति-रिवाजों को छोड़ दिया । व दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति के द्वारा उपासक बनने और साथ ही अपने परम्परागत धार्मिक और सामाजिक कुछ-कर्चव्यों को करने में किसी प्रकार की असंगति नहीं थी, हाँ यह अवश्य ध्यान में रखते हुए कि जीव-हिंसा आदि से विरित्त के नियम न दूरें। प्राचीन काल में बौद्ध देशों में जो रीति-रिवाज प्रचित्त थे, उनसे भी इस बात का समर्थन होता है। उदाहरखतः, वर्मा में पेगनवंशीय राज-दरवारों के सब रीति-रिवाज ब्राह्मणों के धार्मिक कृत्यों के रंग से रंगे हुए थे और नारायण, गर्थश और ब्रह्मा जैसे देवताओं का आदर होता था।

बौद्ध गृहस्थ-संघ का निर्माण, एक वर्ग के रूप में, भगवान बुद्ध के महापरि-निर्वाण के सौ वर्ष बाद, सम्भवतः महासंधिकों के द्वारा, किया गया। श्राधारभूत शर्तें जो एक गृहस्थ श्रावक को पूरी करनी होती थीं, इस प्रकार थीं, (1) त्रि-शरण प्रहरू करना, (२) पंचशील को लेना, जो उपासकों के लिए श्रानिवार्य था, (३) उपोसथ के दिनों में उपदेश सुनना श्रीर श्रष्टशील को लेना। कि कभी भी एक गृहस्थ शिष्य श्रपनी इच्छानुसार भिद्ध-संघ में प्रवेश कर सकता था श्रीर जब उसे ऐसा लगे कि भिद्ध-जीवन के अनुकूल वह नहीं है तो फिर सांसारिक जीवन में लौट श्राने के लिए वह स्वतन्त्र था। ब्राह्मणों के श्राश्रम सम्बन्धी सिद्धान्त में संन्यासी का जीवन सदा के लिए ही लिया जाता था, परन्तु भगवान बुद्ध ने ऐसी कोई श्रानिवार्य शर्त नहीं स्वती।

महायान और भक्ति-सिद्धान्त

बौद्ध-धर्म, जैसा पालि निकायों से दिखाई पड़ता है, पूर्णतः नैतिक सिद्धान्तों पर आधारित एक धर्म है। ईरवरवाद या ईरवरवादी जीवन-मार्ग के लिए यहाँ कोई अवकाश नहीं है। दूसरे शब्दों में, भगवान बुद्ध ने मनुष्य के भाग्य पर शासन करने वाले के रूप में ईरवर पर कभी विचार नहीं किया। न उन्होंने आयाचना और प्रार्थना को ही ब्राह्मणों के अर्थ में कभी महत्त्व दिया। उनके अनुसार मनुष्य की मुक्ति प्रार्थना और पूजा में नहीं, विक उसके सम्यक् प्रयत्न और सम्यक् ज्ञान में



१. श्रोल्डनवर्ग, बुद्धा, पृष्ठ ३८२-८३, १६२ टिप्पची १।

२. प्न॰ आर॰ राय, बुद्धिल्म इन बर्मी, पृष्ठ १४८।

३. पन॰ दत्त, इसिडयन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, ७, पृष्ठ ६६८ ।

४. दीव, १,२४४-४५, संयुत्तः, ४।३१२-१४।

निहित थी। भगवान बुद्ध के उपदेश के इस पहलू के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह कर्म के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का सिद्धान्त है।

परन्तु जब हम तीन या चार शताब्दी बाद के बौद्ध साहित्य की परीचा करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि बौद्ध-धर्म ने कुछ ऐसे स्वरूप विकसित कर जिए थे जो उसके मौलिक विचारों से वाहर के थे। महायान बौद्ध-धर्म ने मानव बुद्ध, शाक्यमुनि, को एक ऐसे शास्वत और सर्वशक्तिमान देवता के रूप में परिवर्तित कर दिया जो जगत पर शासन करता है श्रीर श्रपने भक्तों को वरदान देता है । ऐतिहासिक बुद्ध केवल आदि बुद्ध के एक अंशमात्र हैं जिन्हें वे धर्म का प्रचार करने और संसार को दुःस श्रीर बुराइयों से विमुक्त करने के लिए भेजते हैं। श्रव लोग उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रार्थना करने लगे और उनकी इस प्रसन्नता से मुक्ति की कामना करने लगे। बौद्ध-धर्म इस प्रकार सद्धर्मपुगडरीक, गगडव्यूह श्रीर महायान-सूत्रों में बुद्ध की भक्ति पर आधारित धर्म वन गया । मुक्ति अब भक्ति और भावनामय प्रार्थना पर आधारित हो गई। प्रारम्भिक बौद्ध-धर्म में भगवान बुद्ध ने कभी नहीं सिखाया था कि उनके शरीर की पूजा किसी प्रकार उपयोगी हो सकती है। उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण के समय अपने शिष्यों को यही बताया था कि उन्हें धर्म और विनय का पालन करना चाहिए और यही तथागत के सत्कार का उपयुक्त ढंग है, दिखावटी पूजा नहीं। इस प्रकार यह माना जा सकता है कि मौलिक रूप से अनीश्वरवादी बौद्ध-धर्म का ईश्वरवादी महायान के रूप में परिवर्तन शताब्दियों से चले आते हुए ईश्वरवादी हिन्दू-धर्म के प्रभाव के परिशाम-स्वरूप हुआ। महायान अपनी भक्ति-भावना के कारण श्रीर न केवल हिन्दू बक्कि अनेक पारसी विचारों को भी प्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण लोकप्रिय और शक्तिमान हो गया और हीनयान को उसने पूरी तरह आच्छादित कर क्रिया, यद्यपि हीनयान भी, जब तक बौद्ध-धर्म भारत में रहा, जीवित बना ही रहा।

महायान की एक दूसरी विशेषता यह है कि इसके अनुयायियों से, जो बोधिसत्व कहलाते हैं, यह आशा की जाती है कि वे शुभ कर्म करें परन्तु उसके पुरुष को अन्य प्राधियों के चित्त में बोधि की भावना उत्पन्न करने के लिए उन्हें

१. मैकगवर्न, महायान, पृष्ठ १०३।

र. दीघ, रा१३८; धेरीनाथा, नाथा १६१।

आर० किसुरा, हीनयान एयड महायान, इत्यादि, पृष्ठ ४३; पस० राधाकुष्णन, हिंग्डियन फिलासकी, जिल्द पहली, पृष्ठ ४८३।

४. मैकगवर्न, महायान, पृष्ठ १८३।

अपिंत कर दें। गीता में कर्म को ईरवरापं या कर देने का जो उपदेश है उससे सकी समानता है। ईसाइयों के रोमन कैयोलिक सम्प्रदाय में भी हमें इसी प्रकार का सिद्धान्त मिलता है जिसे आवश्यक कर्णव्य से अधिक कर्म करने (Supererogatory) का सिद्धान्त कहा जाता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि पुष्य को दूसरों को समर्पित कर देने के बौद्ध सिद्धान्त ने गीता के कर्म को ईश्वरापं या कर देने के सिद्धान्त ने गीता के कर्म को ईश्वरापं या कर देने के सिद्धान्त को प्रभावित किया है। परन्तु बौद्धों का उपयु क सिद्धान्त किस प्रकार प्रचलित हुआ, यह स्पष्ट नहीं है। परन्तु बौद्धों का उपयु क सिद्धान्त किस प्रकार प्रचलित हुआ, यह स्पष्ट नहीं है। निकायों में इस सिद्धान्त का उल्लेख नहीं है। यह सम्भव है कि जब महायान में परसेवा या परार्थत्व पर जोर दिया गया तो यह आत्म-बलिदान और वैराग्य की भावना के चिन्ह स्वरूप ही या। कम से कम ४०० ई० पू० से प्रचलित वासुदेव-भक्ति के सिद्धान्त का एक स्वाभाविक परिणाम भी आत्म-समर्पण ही है। वै

अद्वैतवाद

महायान बौद्ध-धर्म ने माध्यमिक श्रीर योगाचार, इन दो दर्शन-सम्प्रदायों को जन्म दिया। माध्यमिक दर्शन को नागार्ज न ने, जो भारत के सबसे बड़े विचारकों में हैं, एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। भगवान बुद्ध ने विषय-भोग श्रीर श्रात्म-पीइन की दो श्रतियों को छोड़कर मध्यम मार्ग को श्रपनाया था। इसी मध्यम मार्ग की व्याख्या करते हुए श्रीर उसके वास्तविक मर्म की खोज करते हुए नागार्ज न ने श्रपने माध्यमिक सिद्धान्त का प्रवर्तन किया। नागार्ज न के दर्शन का मुख्य विचार प्रज्ञा है जिसकी प्राप्ति वस्तुश्रों के यथाभूत स्वरूप श्रथीत् उनकी श्रम्यता के दर्शन से होती है। श्रम्यता को उन्होंने 'प्रतीत्य समुत्पाद' का समानार्थ वाची शब्द माना है। इसिजिए 'सर्व श्रम्यम्' सिद्धान्त-वाक्य का श्रथं उनके श्रनुसार यह है कि सब वस्तुएँ प्रत्ययों से उत्पक्ष हुई है, इसिजिए वे निःस्वभाव हैं। यहाँ वस्तुश्रों से तात्पर्य श्रान्तिरक श्रीर बाह्य धर्मों से है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु निःसार श्रीर मायावत् है। जब इसका श्रनुभव हो जाता है, तो धर्मधातु प्रकट हो जाती है।

नागार्ज न के दर्शन का एक अन्य मुख्य सिद्धान्त अजातिवाद है। निःस्वभाव और शून्य वस्तुएँ अ-जात और अविनष्ट हैं। नागार्ज न ने अपने माध्यमिक-शास्त्र में अजातिवाद के सिद्धान्त के प्रतिपादन में बड़ा आयास किया है। नागार्ज न की न्याख्या और तर्क पद्धति इतनी आकर्षक और मन पर प्रभाव डाजनेवाजी हैं कि उनके विरोधियों को भी उनके सिद्धान्तों को जेने का जोभ हुआ।



१. मैकगवर्न, महायान, पृष्ठ ११५।

२. वैष्णविदम, पृष्ठ १३।

श्रद्धैत वेदान्त के महान ब्याख्याकार श्राचार्य गौडपाद का इस सम्बन्ध में एक उदाहरण है। वे नागार्जुंन की तर्क-पद्धति से काफी श्रधिक प्रभावित हुए। बाह्य जगत, श्रद्धैत वेदान्ती श्रीर माध्यमिक, दोनों के लिए श्रसत्य है, इस सम्बन्ध में गौडपाद के तर्क वही हैं जो नागार्जुन के। नागार्जुन का श्रजातिवादी सिद्धान्त डनके शुल्यतावादी सिद्धान्त का स्वाभाविक निष्कर्ष है। दृश्य जगत के सम्बन्ध में अजातिवाद का सिद्धान्त गौडपाद से पूर्व अद्भैत वेदान्त के चेत्र में अज्ञात था। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा के सम्बन्ध में तो अनेक बार 'अज', 'अव्यय' और 'निस्य' जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु दश्य जगत के सम्बन्ध में ऐसा कभी नहीं किया गया और न गौडपाद से पूर्व श्रद्धैतवादी श्राचार्यों की परम्परा में किसी ने अजातिवाद का इतना विशद प्रख्यापन किया है जैसा गौडपाद ने अपनी कारिकाओं में । इसिन्धिए इस तथ्य का निषेध नहीं किया जा सकता कि आचार्य गौडपाद ने अजातिवाद के सिद्धान्त को नागाजु°न से लिया और अहैत को एक स्थिर आधार प्रदान करने के लिए उन्होंने इस सिद्धान्त में अनुकूल परिवर्तन किए।

महायान बौद्ध-धर्म का दूसरा महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय विज्ञानवाद था, जो विश्व को मनोमय मानता था। यद्यपि विज्ञानवादी भी विश्व को असस्य मानते हैं, परम्तु वे अजातिवाद के सिद्धान्त पर इतना अधिक जोर नहीं देते। माध्यमिक और योगाचार दोनों विश्व को मायावद् मानते हैं। श्रद्धैतवादी भी इसी प्रकार श्रद्धैत में अपनी निष्ठा दढ़ करने के लिए मायावाद को मानते हैं। श्रद्ध तवाद के महान विजेता प्रचारक श्राचार्य शंकर ने माया-वाद के इस शास्त्र को प्रहण किया श्रीर अपने विरोधी न्याय श्रीर वैशेषिक जैसे वस्तुवादी दर्शन-सम्प्रदायों के विरुद्ध इसे प्रयुक्त किया, जिसके कारण ही उन्हें 'प्रच्छन्न बौद्ध' कह कर पुकारा गया। परन्तु जगन्मिय्यात्व को सिद्धि के लिए जो तर्क शंकर ने दिए हैं, वे स्वतन्त्र हैं, क्योंकि उपनिषदों के अनुसार प्रारम्भ में केवल ब्रह्म या श्रारमा था श्रीर उससे श्रतिरिक्त सब असत् श्रीर श्रार्त था। इस प्रकार की बोषणा यह स्पष्ट करती है कि केवल बद्ध या आतमा ही सस्य है। अब प्रश्न यह है कि शंकर के मायावाद का स्रोत क्या है ? महायान बौद, जो उनके ठीक पूर्वगामी हैं, श्रिविक सम्भवतः उसके स्रोत हो सकते है। परन्तु दूसरी श्रोर एक सम्भावना यह भी है कि पिटलन्त्र, जो सांख्य

१. अधिक विवर्णों के लिए देखिए, इंग्डियन फिलासकी, जिल्द पहली, पृष्ठ ६६८

२. बृहदारस्यक उपनिषद् ३।४।१।

दर्शन की एक प्रसिद्ध रचना है, मायावाद का स्रोत रही हो। यह कहा जाता है कि पिटतन्त्र में इस श्राशय का एक कथन है कि "गुणों का परम श्रीर सच्चा स्वभाव श्राहरय है श्रीर को कुछ दृश्य है वह मायावत है।" प्रासंिक रूप से यहाँ यह भी कह देना चाहिए कि पूर्ववर्ती बौद्ध निकायों में मायावाद का कहीं उल्लेख नहीं है।

एक दूसरी बात में भी बौद्ध प्रभाव को खोजा जा सकता है। कायिक, वाचिक और मानसिक, इन तीन रूपों में कर्म का विभाजन प्रायः सब जयह पाया जाता है। फिर इन तीन में से प्रत्येक का श्रलग-श्रलग प्रकार से वर्गीकरण विभिन्न दर्शन-सम्प्रदायों में किया गया है। बौद्ध कायिक और मानसिक कर्म का तीन रूपों में तथा वाचिक कर्म का चार रूपों में वर्गीकरण करते हैं। उनके मतानुसार तीन सकुशल कायिक कर्म कहते हैं। इसी प्रकार बौद्धों के श्रनुसार चार श्रकुशल वाचिक कर्म कहते हैं। इसी प्रकार बौद्धों के श्रनुसार चार श्रकुशल वाचिक कर्म कहते हैं। इसी प्रकार बौद्धों के श्रनुसार चार श्रकुशल वाचिक कर्म हैं—स्वावाद, पिश्चनवाचा, परुषवाचा श्रीर सिम्मन्नप्रलाप श्रीर तीन कर्म हैं—स्वावाद, पिश्चनवाचा, परुषवाचा श्रीर सिम्मन्नप्रलाप श्रीर तीन श्रकुशल मानसिक कर्म हैं, श्रीभध्या (लोभ), व्यापाद (द्रोह) श्रीर मिच्या दृष्टि। श्रकुशल मानसिक कर्म कहते हैं। श्रव इसी प्रकार कर्म का दस रूपों में विभाजन हमें न्याय-भाष्य कर्म कहते हैं। श्रव इसी प्रकार कर्म का दस रूपों में विभाजन हमें न्याय-भाष्य कर्म कहते हैं। श्रव इसी प्रकार कर्म का दस रूपों में विभाजन हमें न्याय-भाष्य कर्म कहते हैं। श्रव इसी प्रकार कर्म का दस रूपों में विभाजन हमें न्याय-भाष्य (११९१०) में मिलता है, जिसकी उद्योतकर के 'वार्तिक' में भी व्याख्या की गई है। 'वार्तिक' में दस पुष्य कर्मों का इस प्रकार विवेचन किया गया है। परित्राण, परिचरण श्रीर दान, ये तीन कर्म कायिक हैं; सत्य, हित, प्रिय श्रीर स्वाध्याय, परिचरण श्रीर दान, ये तीन कर्म कायिक हैं; सत्य, हित, प्रिय श्रीर स्वाध्याय,

१. गुणानां परमं रूपम्, इत्यादि, योग-सूत्र पर व्यास भाष्य ६।१३ में : तथा चानुशासनम् । वाचस्पति मिश्र का कहना है, अत्रैन विष्टतन्त्रस्थानुशिष्टिः । 'माया' शब्द के दो अर्थ हैं, (१) प्रकृति और (२) अम या अमोत्पादक विषय । पहले अर्थ का प्रयोग अपिनक्दों और गीता में है । दूसरे अर्थ का प्रयोग विशेषतः वौद्धों और अद्धै त वेदान्तियों का अपना है ।

यहाँ यह और कह देना चाहिए कि उपर्यु क्त श्लोक को वाचस्पति मिश्र ने वार्षगरय-कृत नताया है (भामती २।१, २,३)। जैसा जे० एच० बुड्स ने दिखाया है (योग-सूत्र), कृत नताया है (भामती २।१, २,३)। जैसा जे० एच० बुड्स ने दिखाया है (योग-सूत्र), कृत नताया है (भामती २।१, २,३)। जैसा जे० एच० बुड्स ने दिखाया है (योग-सूत्र), कृत नताया होगा। वार्षगब्य सम्प्रदाय को राज्य-प्रस्तक महाकवि हंग से यह दिखला दिया गया है कि वार्षगयय सम्प्रदाय की पाठ्य-पुस्तक महाकवि हंग से यह दिखला दिया गया है कि वार्षगयय सम्प्रदाय की पाठ्य-पुस्तक महाकवि ह्यस्वयोष (४० ई० पू० से ५० ई० तक्) से पूर्व विद्यमान रही होगी (देखिए बुद्धचिरा, जिस्द दूसरी, भूमिका, छियालीस, छप्पन।)

ये चार कर्म वाचिक हैं; दया, स्पृहा श्रीर श्रद्धा, ये तीन कर्म मानसिक हैं। इसी प्रकार नैयायिक कर्म के दस प्रकार के विभाजन को मानते हैं। यहाँ एक विशेषता यह है कि वे विधायक रूप में उनका वर्णन करते हैं, न कि श्र-कुशल कर्मों के विपरीत होने के रूप में, जैसा कि वौद्धों ने किया है। श्रीमद्भगवद्गीता तीन प्रकार की तपस्याश्रों के रूप में सात्विक कर्म का तीन प्रकार का विभाजन करती हुई कहती है, 'देव, ब्राह्मण, गुरु श्रीर ज्ञानी की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य श्रीर श्रहिसा, ये शारीरिक तप कहलाते हैं। दुःख न देने वाले, सत्य, प्रिय, हितकर वचन बोलना श्रीर धर्म-ग्रन्थों का श्रम्यास करना, वाचिक तप कहलाता है। मन की प्रसन्नता, सृदुता, मौन, श्राह्म-संयम श्रीर भावना-शुद्धि, इन्हें मानसिक तप कहते हैं।" ' इससे ज्ञात होगा कि गीता पर बौद्ध विचारों का प्रभाव नहीं पड़ा है।

जब हम मनुस्मृति के बारहवें ब्रध्याय को देखते हैं तो हम उसके विचारों क्रीर शब्दावलों को बौद्धों के बिल्कुल समान पाते हैं। मनुस्मृति में दस प्रकार के ब्र-पुर्य कृत्यों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है: दूसरों के धन का लोभ करना, बुरे विचार और ब्रह्माव, ये तीन मानसिक कृत्य हैं। परुष वचन, मृषावाद, पिशुन वाणी और ब्रसम्बद्ध प्रलाप, ये चार जिह्ना के कृत्य हैं। चोरी, जीव-हिंसा और पर-स्त्री-गमन ये तीन कायिक कृत्य हैं। पुनः इसी ब्रध्याय के दसवें रलोक में एक त्रिद्धा की परिभाषा करते हुए सच्चे बौद्ध ढंग में कहा गया है जिस व्यक्ति ने तीन द्यडों, वाचिक, मानसिक और कायिक, को श्रपने वश में कर लिया है, वही सच्चा त्रिद्धा है। किस ढंग से बौद्ध-धर्म और बौद्ध विचारों ने प्राचीन हिन्दू लेखकों को प्रभावित किया है, इसका प्रभृत साच्य हमें उपयु क तथ्य में मिलता है। बौद्ध-धर्म से विचारों के प्रहण करने के ऐसे श्रन्य श्रनेक उदाहरण भी दिए जा सकते हैं।

भगवान बुद्ध एक अवतार के रूप में

परमात्मा अपने को अनेक रूपों में प्रकाशित करता है, इस विचार ने आगे चल कर एक ऐसे देवता के रूप में विकास प्राप्त किया जिसे अन्य सब देवाताओं के

१. गीता १७।१४-१६ ।

२. 'दराड' का इस अर्थ में प्रयोग बौद्ध और जैनों की एक विशेषता है। देखिए मज्जिम १, पृष्ठ ३७२।

३. जदाइरखतः देखिए रलोक "कामज्ञासि तेम्लम्," इत्यादि जिसे शंकर के गीता-भाष्य ६।४ में उद्भृत किया गया है और जो जदान-वर्ग २।१ में भी पाया जाता है। ऐसे अन्य अनेक रलोक हैं जो महाभारत और वौद्ध अन्थों में समान रूप से पाद जाते हैं।

साथ एकाकार किया जा सकता है। इसी से आगे चल कर अवतास्वाद का जन्म हुआ, जिसने उत्तरकालीन हिन्दू-धर्म पर काफी प्रभाव डाला । 3 श्रवतार देवता का साकार रूप होता है जो यद्यपि एक मनुष्य की तरह काम करता है, परन्तु फिर भी जिसमें देवता की विभूतियाँ रहती हैं। महाभारत श्रीर पुराणों में श्रनेक श्रवतारों के उल्लेख हैं। हरिवंश-पुराण में भगवान बुद्ध का श्रवतार के रूप में उरलेख नहीं है, परन्तु वराह-पुराण, श्रीन-पुराण श्रीर उत्तरकालीन पुराणों में उनकी गणना श्रवतारों में की गई है। गौडपाद (७२४ ई०) ने जिस प्रकार भगवान बुद की स्तुति की है, उससे यह स्पष्ट होता है कि उनके समय से पूर्व भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाने लगा था। श्रपनी कारिकाश्रों में भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हुए उन्होंने ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया है, जिनसे यह ध्वनि निकलती है कि बुद्ध उनकी पूजा के श्रालम्बन हैं। यही एक ब्याख्या हो सकती है, क्योंकि गौडपाद कटर श्रद्धतवादी थे।

जब एक बार बुद्ध को श्रवतार मान लिया गया तो उनके श्रनुयाधियों ने उन्हें वह सब ग्रादर दिया जो एक हिन्दू भ्रवतार को मिलता था। हिन्दुम्रों के समान वे भी बुद्ध-सूर्ति की पूजा भावना श्रीर ध्यान की वृद्धि के लिए करने लगे। श्रव यह मत प्रायः सर्व-सम्मत है कि हिन्दुओं में मूर्ति-पूजा कम से कम पाणिनि (४००-४४० ई० पू०) के समय से प्रचलित है। परम्तु बौद्धों में मूर्ति पूजा इतनी प्राचीन नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान बुद्ध ने स्तूप ग्रादि के ग्रविरिक्त श्रपनी मूर्ति की पूजा के लिए प्रतिष्ठा करने की कभी श्रनुमित नहीं दी। सद्दर्भपुण्डरीकस्त्र जैसे उत्तरकालीन प्रनथ में भी भगवान बुद्ध ने श्रपने शिष्यों को केवल स्तूप या चैत्य बनाने का आदेश दिया है। परन्तु फिर भी भारत के विभिन्न भागों में जो मूर्तियाँ हाल में मिली हैं, उनसे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय बौद ब्यापक रूप से बुद्ध-सृति की पूजा करते थे। आज सिंहल, बर्मा, चीन और दूसरे बौद्ध देशों में लोग बुद्ध-मूर्ति की पूजा उसी प्रकार फूल, भोजन, वस्त्र, दीप और धूप श्रादि के श्रर्पण द्वारा प्रार्थना करते हुए करते हैं, जिस प्रकार हिन्दू लोग भारत में । सिंहल में मूर्ति के निर्माण में अन्तिम कार्य आँलों का रंगना है, जो एक तान्त्रिक किया है श्रीर भारत में भी की जाती है। वर्मा में बुद्ध-मृतिं में प्राण-प्रतिष्ठा उसी प्रकार की जाती है जैसे भारत में। चीन में

१. वैष्ण्विज्म, पृष्ठ २,४१,४२।

२. प्रिंसिपल आर॰ डी॰ कमैरकर के अनुसार उनकी तिथि ५०० ई० के करीब है।

भी इसी प्रकार का एक संस्कार किया जाता है, जिससे मूर्ति में देवत्व का जीवन-संचार किया जाता है।

सामाजिक सुधार

जब से उपासक लोग बौद्ध संघ के नियमित सदस्य माने जाने लगे, उस समय से उनमें भी भिन्नश्रों के समान जाति-सम्बन्धी नियमों के पालन की ढिलाई होने लगी। इस परिवर्तन का हिन्दुश्रों पर दुरगामी प्रभाव पड़ा। उनके अन्दर के कुछ उदार विचारकों का ध्यान समाज-सुधार की श्रोर गया श्रीर वे हिन्द-धर्म की सीमा के अन्दर रहने वाली विभिन्न जातियों के पारस्परिक सम्बन्धों को अच्छा बनाने के लिए यत्नशील हुए। कुछ ने उग्रतापूर्वक जाति-प्रथा की कहाइयों श्रीर अस्याचारों पर आक्रमण किया। कपिजर (करीब ११०० ई०) नामक एक तमिज बेखक ने जातिवाद की कड़ी आलोचना की। तेलुगु बेखक वेमन और कनारा के सुधारक बासव ने जाति-प्रथा के विरुद्ध श्रान्दोलन शुरू किए। बासव ने तो लिंगायत नामक एक वीरशैव सम्प्रदाय का निर्माण किया जिसने समाज में ब्राह्मणों की उच-तर स्थिति और प्रतिष्ठा की पूरी तरह उपेचा की । उत्तरकालीन वैष्णवों ने, विशेषतः रामानुज-सम्प्रदाय के वैष्णवों ने, इस बात की श्रावश्यकता समभी कि धार्मिक उत्सवों तथा मन्दिरों में पूजा के सम्बन्ध में जातिवाद के बन्धनों को ढीला कर दिया जाय । द सब जातियों से उन्होंने अपने सम्प्रदाय के लिए अनुयायियों को लेना शुरू कर दिया जिससे वैष्णाव धर्म का प्रचार साधारण जन-समाज में भी हुआ। उत्तर-कालीन धार्मिक नेताओं ने भी, जिनमें कबीर श्रीर गुरु नानक श्रादि मुख्य हैं, इसी प्रकार के विचारों का समर्थन किया। सुधार की यह आग आधुनिक युग तक जलती रही, जबकि जाति-भेद के पूर्ण विनाश के लिए सुधारकों ने एक संगठित युद्ध शुरू कर दिया है। श्राज यह ज्ञात होगा कि भगवान बुद्ध कितने बुद्धिमान और दूरदर्शी थे जब कि उन्होंने यह घोषणा की कि धार्मिक जीवन सब वर्गी के मनुष्यों के लिए खुला हमा होना चाहिए।

#### शाकाहार

भगवान बुद्ध ने यह आवश्यक नहीं समक्ता कि वे अपने भिष्ठ शिष्यों के लिए शाकाहार का विधान करें। जो उन्होंने किया वह यह था कि उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें

१. देखिए जे॰ एन॰ फकु हर, ऋावन आफ हिन्दुइक्म, पृष्ठ ३२३।

यह तथ्य आज भी पुरी के जगन्नाथ जी के मन्दिर में तथा अन्य वैष्णव मन्दिरों में देखा जा सकता है।

माँस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में पशुद्रों की हत्या होती है। स्पष्टतः, वे इस बात पर आग्रह नहीं कर सकते थे कि उनके गृहस्थ शिष्य शाकाहार ही करें।

सर्वप्रथम श्रशोक ने श्रपने विस्तृत साम्राज्य के कोने-कोने में पशु-जीवन की पवित्रता की घोषणा की श्रीर श्रपने पवित्र उद्देश्य का उत्साहपूर्वक श्रनुसरण करते हुए उसने लोगों को प्रेरित किया कि उन्हें धार्मिक कृत्यों के लिए भी पशुक्रों की हत्या नहीं करनी चाहिए । उसने बौद्ध संघ को, जिसमें उस समय गृहस्थ श्रीर भिद्ध दोनों ही सम्मिलित थे, अवश्य बहुत हद तक प्रभावित किया होगा। यह भी सम्भव है कि अशोक के बाद उसके इस सुधार से प्रभावित कुछ हिन्दू और जैनों ने उसके इस कार्य को आगे बढ़ावा हो और जनता में उसके लिए सहानुभूति पैदा की हो, जिसके परिशाम-स्वरूप ही सम्भवतः बौद्ध संघ ने मांस-भोजन का पूर्ण निषेध कर दिया हो, जैसा कि लंकावतार-सूत्र में उल्लिखित है। फिर इसके कई शताब्दी बाद जब हर्षवर्धन का आविर्माव हुआ तो उसने गड्डी पर बैठने के बाद ही यह घोषणा कर दी कि उसके राज्य में कोई माँस न खाए। इसके बाद जो उत्तरकाबीन वैद्याव श्रीर शैव साधु हुए, उनके उपदेशों के परिणामस्वरूप शाकाहार की और अधिक बल मिला और जनता द्वारा उसे अधिक शीव्रता के साथ प्रह्मा कर लिया गया । इन वैष्ण्व श्रीर शैव सन्तों का विश्वास था कि प्रत्येक वस्तु के अन्दर ईश्वर है ग्रीर ईश्वर में सब वस्तुएँ हैं, इसलिये वे वास पर भी लापरवाही से चलने में भय श्रनुभव करते थे। महायान बोद सन्त भी अपने शरीर के पोषण के लिए निरीह पशुत्रों की हत्या को घृणा की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि उनका स्वयं का जीवन भी तमी तक रहने के योग्य था जब तक कि वह दूसरे प्राणियों की इच्छा की पूर्ति का साधन था। इन सन्तों के सतत उपदेश झौर श्रम्यास का ही परिग्णाम है कि शाकाहार भारत में एक स्थायी वस्तु बन गया है।

संचेप में, डा॰ रावाकृष्णन के शब्दों में, बीद-धर्म भारत की संस्कृति पर अपना स्थायो चिद्ध छोड़ गया है। सब आर इसका प्रभाव दृष्टिगोचर है। हिन्दू-धर्म ने इसके नीतिशास्त्र के सर्वोत्तम अंश को अपने में समाविष्ट कर लिया है। जीवन के प्रति एक नया नीतिशास्त्र के सर्वोत्तम अंश को अपने में समाविष्ट कर लिया है। जीवन के प्रति उद्योग, आदर, पशुआं के प्रति द्या, उत्तरदायित्व का भाव और उच्चतर जीवन के प्रति उद्योग, ये सब बातें एक नए वेग के साथ भारतीय मस्तिष्क को झवगत कराई गई हैं। बौद्ध प्रभावों को ही यह अय प्राप्त है कि उनके कारण बाह्यण-परम्परा की धर्म-साधनाओं ने प्रभावों को ही यह अय प्राप्त है कि उनके कारण बाह्यण-परम्परा की धर्म-साधनाओं ने अपने उन अंशों को छोड़ दिया है जो मानवता और बुद्धिवाद के अनुकृत नहीं थे। अपने उन अंशों को छोड़ दिया है जो मानवता और बुद्धिवाद के अनुकृत नहीं थे।



१. इश्डियन फिलासफी, जिल्द पहली, पृष्ठ ६०८।

## तान्त्रिक बौद्ध-धर्म के सिद्धान्त

तान्त्रिक बौद्ध-धर्म में उत्तरकालीन बौद्ध-धर्म के मन्त्रयान, वज्रयान श्रौर सहज्ञयान जैसे रूप सिम्मिलित हैं। बौद्ध-धर्म के योगाचार सम्प्रदाय ने योग-सम्बन्धी एक ऐसी साधना को जन्म दिया जिसमें मन्त्रों, धरिएयों श्रौर मण्डलों का प्रचलन हो गया। इस प्रकार की साधना गुझ ढंग की होती थी श्रौर गुरु-शिष्य की परम्परा से उसका एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक सम्प्रेषण होताथा। इस प्रकार की प्रतीकात्मक श्रौर दुहरे शर्थ वाली भाषा का प्रयोग इस साधना के करने वाले लोग करते थे श्रौर सिद्धि के लिए श्रनेक देवी-देवताश्रों की पूजा भी करते थे।

गुद्धतावादी बौद्ध-धर्म की इस शाखा से सम्बन्धित बौद्ध-धर्म का एक उत्तर-कालीन विकसित रूप और था जिसका नाम 'वज्रयान' है। इसका प्रचार अधिकतर समाज के निम्न वर्ग में था। इसकी कुछ वातें अनैतिक और आपत्तिजनक भी थीं, जिनका मूल बुद्ध-उपदेशों से कुछ सम्बन्ध न था। भारत के पूर्वी भागों में इस सम्प्रदाय का काफी जोर था। विकमशीला तान्त्रिक विद्या का एक महान केन्द्र था, जहाँ से यह धीरे-धीरे बंगाल, असम और उड़ीसा तक फैल गई। इस सम्प्रदाय की विकृत कियाओं के प्रति सभी समऋदार आदिमियों ने विद्रोह किया और इन्हीं के अधिकांश रूप में भारत में बौद्ध-धर्म का हास हथा।

तान्त्रिक बौद्ध-धर्म की शिचाश्रों के सम्बन्ध में झाज भी काफी अम है श्रीर इसका मुख्य कारण तन्त्रों में प्रयुक्त प्रतीकात्मक भाषा है, जिसे संस्कृत में 'सन्ध्या भाषा' भी कहा गया है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग तान्त्रिकों ने ही नहीं, बौद्ध सिद्धों ने भी किया है श्रीर चीन के 'चान' तथा जापान के 'ज़ेन' बौद्ध-धर्म के साधकों ने भी।

वान्त्रिक बौद-धर्म का हिन्दू-धर्म पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि आज तक अनेक परिचमी विद्वान यह समसते हैं कि तान्त्रिकता हिन्दुओं में उत्पन्न हुई और उनसे प्रायः हासअस्त बौद्ध सम्प्रदायों ने उसे लिया। परन्तु बौद्ध-धर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों की जो प्राचीनता है और उनका जो सतत विकास उसमें हुआ है, उसको देखते हुए इस मद्ध को ठीक नहीं माना जा सकता। पूर्ववर्ती महासंधिकों के पास तक मन्त्रों का एक संग्रह था जिसका नाम धारणी-पिटक था। फिर मंजुशी-मुजकल्प में, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी की रचना है, न केवल मन्त्र और धारणी ही पाए जाते हैं, बिक्क अनेक मयडल और मुद्राएँ भी। यद्यपि मंजुशीमुजकल्प की रचना-तिथि निश्चित नहीं है, फिर भी इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि तृतीय शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध तान्त्रिक दुर्शन ने एक ब्यवस्थित रूप प्राप्त कर जिया था, जैसा कि हमें गुह्यसमाजतन्त्र से स्पष्ट मासूम पहता है।

तान्त्रिक बौद्ध-धर्म शैव-धर्म की एक शाखा ही है, यह कहना उन्हीं के लिए सम्भव है जो तान्त्रिक साहित्य का मौलिक ज्ञान नहीं रखते। बौद्धों का तन्त्र-साहित्य जो तिब्बती भाषा में सुरचित है, अभी तक भारतीय ज्ञान के गवेषकों की दिष्ट में पूरी तरह नहीं आया है। हिन्दुओं के तन्त्रों का बौद-तन्त्रों से मिलान करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि न देवल दोनों की विधि श्रीर उद्देश्यों में ही अन्तर है, बल्कि बौद्ध तन्त्र हिन्दू तन्त्रों की अपेचा ऐतिहासिक द्दि से प्राचीन और मौलिक भी हैं। श्री विनयतीष भट्टाचार्य ने अपने अन्य ''इन्ट्रोडक्शन टु बुद्धिस्ट पुसोटेरिज़्म" में यह निष्कर्ष स्थापित किया है, "बिना विरोध की श्राशंका के यह घोषणा की जा सकती है कि बौद्ध लोगों ने प्रथम बार तन्त्रों का प्रवेश अपने धर्म में किया श्रीर उसके बाद के काल में हिन्दुश्रों ने उन्हें बौदों से लिया। यह कहना निरर्थक है कि उत्तरकालीन बौद्ध-धर्म शैव-धर्म का एक परिसाम था।""

बौद्ध श्रोर हिन्दू तान्त्रिकता में एक वड़ा भेद यह है कि हिन्दू तन्त्रों में शक्ति-पूजा का एक केन्द्रीय स्थान है, परन्तु बौद्ध तान्त्रिक धर्म में शक्ति को कोई स्थान नहीं है। वहाँ प्रज्ञा सुख्य विचार है। शक्ति को वहाँ माया बताया गया है, जिसकी खोज बौद्ध साधक नहीं करता। शिव श्रीर शक्ति के मिलन से सृष्टि के श्रारम्भ का हिन्दू तन्त्र वर्णन करते हैं। परन्तु बौद्ध तान्त्रिक सृष्टि के उद्भव श्रीर विकास से श्रधिक सम्बन्ध न रखकर उस 'श्र-जात, श्र-भूत' श्रवस्था में जाना चाहता है, जहाँ से सृष्टि का आरम्भ होता है और जिसे वह 'शून्यता' कहकर पुकारता है।

बौद्ध तन्त्र योगाचारियों के विधिवत् उत्तराधिकारी हैं श्रीर उपयुक्त रूप से व्याख्या करने पर उनका मन्तव्य 'प्रतीत्यसमुत्पाद' की स्थापना करना ही है, जो बौद्ध-धर्म का केन्द्रीय सिद्धान्त है। गुरु गम्पोपा के शब्दों में, बौद्ध-तन्त्र "वह विस्तृत दर्शन हैं जो सम्पूर्ण विद्या को संशिलष्ट करते हैं, वह ध्यान-विधि हैं जो जिस किसी वस्तु पर मन को एकाय करने की शक्ति उत्पन्न करते हैं स्रीर वह जीवन की कला हैं जो शरीर, वासी श्रीर मन की प्रत्येक क्रिया का उपयोग मुक्ति-मार्ग की सहायता के लिए करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं।"2

१. पृष्ठ १४७।

२. गुरु गम्पोपा-कृतः "दि ट्वैल्व इसिडस्पेंसिविल थिंग्स।" मिलाइय ईवान्स-वेसटज, टिवेटन योगा प्राड सीक ट डा निट्रन्स, पृष्ठ ७६।

#### मन्त्रयान श्रीर सहजयान

बौद्ध-धर्म की अनेक शाखाओं में सबसे कम ज्ञात मन्त्रयान श्रीर सहजवान ही हैं। उनके सम्बन्ध में सामान्यतः 'सब की धारणा यही है कि वे उत्तरकालीन विकास के परिग्णाम स्वरूप उत्पन्न हुए। परन्तु मन्त्र प्राचीन पालि त्रिपिटक के कुछ अंशों में भी पाए जाते हैं, उदाहरणतः भ्राटानाटियसुत्त में । यद्यपि प्रारम्भिक बौद-धर्म में मन्त्रों के उपयोग का विनिश्चय नहीं किया जा सकता, परन्तु यह निश्चित है कि उनका धीरे-धीरे विकास होता गया और एक परवर्ती युग में मन्त्रयान के रूप में उन्हें एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर दिया गया । मन्त्रयान श्रौर सहजयान का विषय श्राध्यात्मिक विकास के मनोवैज्ञानिक रूप से क्रियाशील तत्वों का विवेचन करना है। उनकी शिचा अत्यन्त ब्यक्तिगत ढंग की है, जो अपरोच अनुभव से ही प्राप्त की जा सकती है, शब्दों के ब्यावहारिक श्रथों के द्वारा नहीं । यही कारण है कि इन दोनों सम्प्रदायों का समस्तना कठिन है। मन्त्रयान का उद्देश्य वही है जो बौद-धर्म की अन्य शासाओं का, अर्थात् मानव प्राणी का एकीकरण, बोधि या आध्या-रिमक परिपक्तता। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए त्रिरत्न की शरण ग्रहण करना श्रीर बोधि-चित्तोत्पाद श्रावश्यक हैं। जिस नई जीवन-दृष्टि का विकास बौद्ध साधक की करना होता है, उसके लिए वह चित्त को एकाम्र करता है। चित्त की इस एकाम्रता या समाधि को सम्पादित करने के लिए मन्त्रों का उपयोग है। वे विरोधी श्रवस्थात्रों को दूर करते हैं, क्योंकि मन्त्र, जैसा उनके मर्थ से स्पष्ट है, मन के रचक हैं। वे समाधि को प्राप्त कराने में सहायक हैं। मन्त्रयान एक विधायक साधना मार्ग है, निषेधात्मक नहीं । उसका उद्देश्य बोधि की प्राप्ति है, निरोध नहीं । मन्त्रयान एक योग-मार्ग है जिसका जच्य व्यक्तिगत सत्ता की परम सत्य के साथ श्रविभाज्य एकता सम्पादन करना है। मन्त्रयान की अन्तिम अवस्था 'गुरु-योग' कहजाती है जो अपनी आत्मा में परम सत्य को रखने का एक उपाय है। गुरु-योग एक अत्यन्त एकान्त साधना है और उसके विधान जटिल हैं। मन्त्रयान में गुरु की महिमा अत्यधिक बताई गई है, क्योंकि उसके बिना मन्त्रधान का सन्देश साधक के सामने प्रकाशित नहीं हो सकता।

मन्त्रयान से विनष्ठ रूप से सम्बन्धित सहजयान है। 'सहज' शब्द का श्रर्य है 'साथ उत्पन्न'। परन्तु यह 'साथ उत्पन्न' होने वाला क्या है? प्रसिद्ध तिब्बती विद्वान श्रीर सन्त मि-ल-रस-प के एक मुख्य शिष्य ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि वर्म-कार्य श्रीर उसका श्रामास, ये दो साथ-साथ उत्पन्न हैं। यह कहने से उनका ताल्पर्य यह है कि सत्य श्रीर उसके श्रामास के बीच कोई पार्टी न जा

सकने वाली लाई नहीं है, बल्कि वे दोनों अभिन्न हैं। इस अभिन्नता का अर्थ यह है कि सत्य एक और अविभाज्य है, परन्तु बुद्धि के विकल्पों और विश्लेषण के द्वारा वह अनेक विरोधियों के रूप में विभक्त कर दिया गया है, जिसकी एकता का साजात्कार अन्तर्ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। इस अन्तर्ज्ञान को विकसित करने का मार्ग ही सहजयान है। इस प्रकार सहजयान एक साधना-पद्धति है, जिसमें बौद्धिकता की अपेचा अन्तर्ज्ञान पर अधिक जोर दिया गया है। भावना का स्पन्दन भी उसमें विद्यमान है।

मन्त्रयान ग्रीर सहजयान का सबसे श्रिष्ठिक प्रभाव तिब्बत के बौद्ध-धर्म पर पड़ा है श्रीर इसे प्रमासित करने के लिए भी पर्याप्त साक्य है कि बौद्ध-धर्म के ध्यानवादी सम्प्रदाय का ग्राधार भी यह साधना-पद्धति ही है। मन्त्रयान ग्रीर सहजयान ग्राज भी जीवित साधना-पद्धतियाँ हैं, जिनका ग्रभ्यास तिब्बत, चीन श्रीर जापान में किया जाता है।

a fish marks it would be finted solve to a laboral as



### बौद्ध-धर्म और आधुनिक संसार

सांस्कृतिक और राजनैतिक निष्कर्ष

म्म चिनक संसार में वीद्ध-धर्म के सांस्कृतिक धौर राजनैतिक निष्क्रघों को समक्ष्रें के लिये हमें पहले बौद्ध-धर्म की परिभाषा करनी होगी धौर संस्कृति धौर धर्म के साथ उसके सम्बन्ध के स्वरूप को समक्रना होगा। धपने पच्चीस सौ वर्ष के इतिहास में बौद्ध-धर्म ने जो सांस्कृतिक कार्य किये हैं धौर इस बीच उसका जो राजनैतिक स्थान और प्रभाव रहा है, उसकी कार्य किये विवे पूर्व धौर परिचय में बौद्ध-धर्म के सांस्कृतिक निष्क्रघों को समक्षने में सहायक होगी।

#### बौद्ध-धर्म का स्वरूप

बौद-धर्म, या ठीक कहें तो धर्म, निर्वाण का एक साधन है। यह बौद-धर्म की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कही जा सकती है। स्वयं भगवान बुद्ध ने धर्म की उपमा बेहे से दी है। जिस प्रकार बेहा पार होने के जिए है, पकड़ कर रखने के जिए नहीं, कसी प्रकार भगवान बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया है। वह संसार-सागर को पार करने के जिए है, पकड़ कर रखने के जिए नहीं। जिस प्रकार पार होने के बाद बेहे की आवश्यकता नहीं रहती, उसे छोड़ देते हैं, उसी प्रकार धर्म की स्थित है। परन्तु जब तक हम समुद्र के इस पार हैं, या उसे तरने का प्रयत्न कर रहे हैं, धर्म कपी बेहे की हमें अनिवार्यतः आवश्यकता है और उसे हम किसी प्रकार छोड़ वहीं सकते।

बौद-धर्म का स्वरूप ज्यावहारिक है, इस बात पर ज़ोर हमें भगवान बुद के उन शब्दों में मिजता है जो उन्होंने अपनी मौसी महाप्रजापती गौतमी से कहे थे। युक बार महाप्रजापती गौतमी ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उन्हें ऐसा उपदेश हैं जिसकी मावना करते हुए वह एकान्त में अप्रमाद-पूर्वक विचरण करें। भगवान

弹

ने उसे उत्तर दिया, "गौतमी । जिन घमों के बारे में तू निश्चयपूरक जान सके कि ये निष्कामता के लिए हैं, कामनात्रों की वृद्धि के लिए नहीं, विराग के लिए हैं, राग के किए नहीं, सांसारिक लाओं को घटाने के लिए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं, निलोंभ के बिए हैं, लांभ के लिए नहीं, सन्तोष के लिए हैं, श्रसन्तोष के लिए नहीं, एकान्त के लिए हैं, भीड़ के लिए नहीं, उद्यम के लिए हैं, प्रमाद के लिए नहीं, अञ्छाई में प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हैं, बुराई में प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए नहीं, तो गौतमी ! उन ऐसे धर्मों के विषय में तू निश्चयपूर्वक जानना कि यही धर्म है, यही विनय है, यही शास्ता का सन्देश है।" यही कारण है कि महायानी लोग प्रशोक के साय न केवल यह कह सके कि "जो कुछ भनवान बुद्ध ने कहा है, सब ठीक कहा है" विक यह भी कि "जो कुल भी ठीक कहा गया है, सब बुद्ध का बचन है।

निर्वाण के साधन में तीन बातों के अम्यास सम्मित्तित हैं, शील, समाधि श्रीर प्रज्ञा । भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब एक तरुण ब्राह्मण ने उनके शिष्य आनन्द से पूछा कि उनके शास्ता किन बातों का उपदेश दिया करते थे, वो बानन्द ने उससे कहा कि अगवान शीख, समाधि और प्रज्ञा का उपदेश दिया करते थे। इनमें से प्रत्येक की आनन्द ने उस तक्या ब्राह्मण के प्रति न्याख्या भी की। महा-परिनिब्बाण-सुत्त के अनुसार भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से पूर्व जो श्रन्तिम उपदेश विभिन्न स्थानों पर श्रपनी श्रन्तिम यात्रा के श्रवसर पर दिये, उनका सार साधना के ये तीन ग्रंग, शील, समाधि ग्रौर प्रज्ञा ही थे। शील से ताल्पर्य गृहस्य और प्रवजित सबके जिये पाजनीय पंचशील तथा दीनयान और महायान के भिचुओं के लिये पालनीय क्रमशः २२७ या २४० विनय सम्बन्धी नियमों से है। समाधि में स्मृति-भावना, सन्तुष्टिता, पंच नीवारणों का त्यान श्रीर ध्यान की चार (या ब्राठ) श्रवस्थात्रों की प्राप्ति श्रादि सम्मिबित हैं। प्रज्ञा में साधारणतः बौद धर्म के सब सिद्धान्तों का समावेश है, जैसे कि प्रतीत्यसमुत्याद, त्रिबच्या, चार आर्थ सस्य, सर्वंधर्म-नेरात्म्य, चित्त-मात्रता, त्रि-काय, श्रादि । निर्वाग-प्राप्ति के जिये साधक को क्रमशः तीन अवस्थाओं में होकर गुजरना पड़ता है। जब कि शील और समाधि सम्बन्धी श्रम्यास श्रन्य धर्म-साधनाश्चों में भी पाये जाते हैं, प्रज्ञा सम्बन्धी सिद्धान्त बीद्ध-धर्म का श्रपना है।

१. विनय, २,१०।

२. अध्याशयसंचूदन सूत्र, शान्तिदेव कृत शिद्धा-समुक्वयः सिसल वैयहल तथा बच्च्यू० एच॰ डी॰ राज्य, लन्दन, द्वारा अनुवादित, १६२२, कृठ १७ ।

#### बौद्ध-धर्म और संस्कृति

संस्कृति के तीन कार्य हैं। पहला यह कि संस्कृति शिचा श्रीर श्रनुशासन के द्वारा मनुष्य के नैतिक, बौद्धिक श्रीर सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी विकास को सम्पन्न करती है। दूसरा यह कि वह ललित-कलात्रों, मानवीय शास्त्रों श्रीर विज्ञान के उदार पन्तों में अभिरुचि उत्पन्न करती है और उनके विकास में योग देती है। तीसरा संस्कृति का कार्य यह है कि इन सबके परिणाम-स्वरूप वह मानवीय स्वभाव का संस्कार करती है और उसे प्रकाश प्रदान करती है। इन तीनों अर्थों में बौद-धर्म का संस्कृति से घनिष्ठ सम्बन्ध है। हम पहले देख चुके हैं कि बौद्ध-धर्म का अर्थ निर्वाण का साधन है, जिसमें शील, समाधि श्रीर प्रज्ञा सम्मिलित हैं। संस्कृति की हम इनमें से समाधि-भावना में समाविष्ट कर सकते हैं, क्योंकि समाधि-भावना के समान कला और विज्ञान भी मनुष्य की चेतना को शुद्ध कर उसे संस्कारी बनाने श्रीर एक उच्चतर स्तर पर उसे ले जाने वाले हैं। इस प्रकार संस्कृति निर्वाण का एक साधन बन जाती है। चूँकि विज्ञान की अपेचा ललित-कलाओं में मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने और उसे प्रभावित करने की अधिक शक्ति होती है, इसलिए वे अपने भावुकतामय प्रभाव की अधिकता के कारण मनुष्य की चेतना को अधिक उच धरावल पर ले जा सकवी हैं और उसका अधिक संस्कार और विश्रद्धीकरण कर सकती हैं। यही कारण है कि गणित या रसायन-शास्त्र की अपेचा चित्र-कला, संगीत श्रीर कविता के साथ बौद्ध-धर्म का श्रधिक वनिष्ठ सम्बन्ध रहा है।

कला के दो रूप हैं, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक कला में अभिज्ञानपूर्वक मनुष्य की चेतना को उच्चतर धरातल पर से जाने का प्रयत्न किया जाता है।
उदाहरखत: बुद्ध की मूर्ति को लीजिये। एक कला-कृति के रूप में इसकी केवल
सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी शक्ति के कारण मनुष्य का मन एक उच्चतर अवस्था में
चला जाता है। जिस मूर्ति में यह कलात्मक सौन्दर्य न हो उससे यह काम नहीं
हो सकता। जब साधक बुद्ध-मूर्ति की और अपने चित्त को स्थिर करता है तो
स्वभावतः उसे अपनी चेतना को निर्मल और परिशुद्ध करने में सहायता मिलती है।
बौद्ध कला में चित्र-कला, मूर्ति-कला, संगीत और कविता को एक आध्यात्मिक
परम्परा में अन्तर्निबद्ध कर दिया गया है और उनका उपयोग न केवल धर्म-प्रचार के
साधन के रूप में बित्रक ध्यान के आलम्बन के रूप में किया गया है। यही कारण
है कि बौद्ध कला मनुष्य की चेतना को उपर उठाने वाला वह सबसे बहा उपाय है
जिसका उद्भावन मनुष्य के किया है। लौकिक कला का सम्बन्ध चूँ कि धर्म से
नहीं होता, इसिलये उसका प्रमाव चेतना को ऊँचा उठाने में इतना अधिक नहीं

होता। चूँ कि उसकी दृढ़ बुनियाद नैतिक जीवन में नहीं होती, इसिलये उसका प्रभाव भी क्यास्थायी होता है। कला ध्यान के अभ्यास में सहायक हो सकती है, परन्तु वह उसके स्थान को नहीं ले सकती। इसी प्रकार कला धर्म के स्थान को भी नहीं ले सकती। निर्वाण के साधन के रूप में धर्म के, जैसे हम पहले देख चुके हैं, तीन अंग हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। कला ध्यान को प्रेरणा दे सकती है, परन्तु वह प्रज्ञा को उत्पन्न नहीं कर सकती। समाधि और प्रज्ञा में यह अन्तर है कि समाधि चादे जितनी ऊँची चली जाय, परन्तु फिर भी वह लौकिक रहती है, जब कि प्रज्ञा लोकोत्तर है। इसिलए धर्म, जिसमें केवल नीति (शील) और ध्यान (समाधि) ही नहीं, बिलक प्रज्ञा भी सम्मिलित हैं, कला को अपने अन्दर समाये हुए ही नहीं, बिलक उससे अतीत भी है।

बौद्ध-धर्म का सम्बन्ध परम्परागत रूप से केवल धार्मिक कला से ही नहीं, बिक लौकिक कला से भी रहा है। इसका अर्थ यह है कि कला का ध्यान के लिए उपयोग करने के अलावा उसने सुन्दर वस्तुओं की शुद्धताकारी और संस्कारमयी शक्ति को भी स्वीकार किया है और स्वतन्त्र रूप से कलाओं के विकास को प्रोत्साहन दिया है। यही कारण है कि हमें बौद्ध-कला की परम्परा में केवल बुद्ध और बोधि-सत्वों की ही मूर्तियाँ नहीं मिलतीं, बिक यस, यिन्तिणी और अप्तराओं की भी, जिनका बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों से कोई सम्बन्ध नहीं है। एक ओर अश्वधीप ने यदि बुद्ध के चित को एक महा-काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है वो दूसरी ओर वैंग-वी ने पर्वतों, कुहासों और निर्कारिणियों के गीत गाये हैं। महायान ने, वोधि-प्राप्ति के पूरक साधनों के रूप में, धर्म के साथ अधिक से अधिक कलाओं और विज्ञानों का एकीकरण साधनों के रूप में, धर्म के साथ अधिक से अधिक कलाओं और विज्ञानों का एकीकरण साधनों के रूप में, धर्म के साथ अधिक से अधिक कलाओं और विज्ञानों का एकीकरण साधनों के कला को जन्म दिया है।

बौद्ध-धर्म और राजनीति

बौद्ध-धर्म का राजनीति के साथ सम्बन्ध उतना सरल नहीं है जितना संस्कृति के साथ । इसका कारण यह है कि संस्कृति का सम्बन्ध वर्ग से न होकर न्यक्ति से है, इसिलए न्यक्तिगत धर्म के रूप में उसका सम्बन्ध बौद्ध-धर्म से आसानी से दिखाया जा सकता है। एक संस्था के रूप में न्यवस्थावद्ध बौद्ध-धर्म से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु राजनीति का सम्बन्ध बौद्ध-धर्म के न्यक्तिगत और संस्थावद्ध दोनों रूपों से है। फिर बौद्ध-धर्म के संस्थावद्ध रूप के भी दो ग्रंग हैं, भिन्न-संघ और उपासक-संघ। 'राजनीति' शब्द का प्रयोग भी अनेक अर्थों में किया जाता है। बौद्ध-धर्म के न्यक्तिगत और संस्थावद्ध दोनों रूपों के साथ राजनीति के सम्बन्ध को प्रदर्शित

करने के जिए हमें इन बावों पर विचार करना श्रावश्यक होगा, (श्र) बौद-धर्म श्रीर राजनैतिक सिद्धान्वों का सम्बन्ध, (श्रा) बौद-धर्म श्रीर राज्य, (ह) उपासक-संघ श्रीर सरकार, (ई) भिष्ठ-संघ श्रीर सरकार, (उ) भिष्ठ का व्यक्तिगत रूप से सरकार से सम्बन्ध, (क) उपासक श्रीर कियारमक राजनीति, तथा (ए) भिष्ठ श्रीर कियारमक राजनीति।

जहाँ तक हम जानते हैं भगवान बुद्ध ने धर्म-विनय के प्रश्नों तक अपने की सीमित रखा और विभिन्न राजनैतिक सिद्धान्तों की श्रच्छाइयों या बुराइयों के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। भगवान बुद्ध के जीवन-काल में, जैसा इतिहासकारों को सुविद्ति है, दो प्रकार की शासन-प्रणाबियाँ उत्तर-पूर्वी भारत में प्रचलित थीं, राज-वन्त्रात्मक श्रीर गण्तन्त्रामक । मगवान बुद्ध ने इनमें से किसी की प्रशंसा या निन्दा में कुछ नहीं कहा है। उनका यह कहना कि जब तक वज्जी मरातन्त्र के खोग निरन्तर बड़ी संख्या में इकट ठे होकर समाएँ करते रहेंगे तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं, गयातन्त्र प्रयाली के पन्न में उनका समर्थन इसी प्रकार नहीं माना जा सकता, जिस प्रकार यदि वे यह कह देते कि अजातरात्र अपनी चालाकी से बजी मस्वन्य को फोड़ सकता है तो उनका यह कथन निरंक्ष्यता का श्रनुमति-सचक नहीं माना जा सकता था। भगवान बुद्ध ने केवल परिस्थिति के तथ्यों का कथनमात्र किया। उन्होंने कोई नैविक निर्णंच नहीं दिया। परन्तु एक बात पर भगवान बुद्ध सीर उनके बाद सम्पूर्ण बौद्ध परम्परा बिल्कुल स्पष्ट है। वह यह कि सरकार का यह कर्त्तब्य है कि वह नैतिक श्रीर श्राध्यात्मिक कानून को बढ़ावा दे । चूँ कि बौद्ध-धर्म निर्वाण का एक साधन मात्र है, इसलिए उसकी यह स्वामाविक माँग है कि राज्य यह स्वीकार करे कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल भौतिक श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति मात्र न होकर निर्वाण-प्राप्ति है, जिसके लिए उसका कर्त्तब्य है कि अपने नागरिकों के लिए ऐसी राजनैतिक ग्रौर सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें रह कर गृहस्थ ग्रौर प्रवजित सब धर्म के अनुसार अपना जीवन-यापन कर सकें। इस प्रकार बौद्ध-धर्म का उस किसी राज-नैतिक वाद से कोई भेद नहीं हो सकता जो अन्तिहित या प्रकट रूप से नैतिक और आध्यात्मिक नियम की श्रेष्ठता स्वीकार करता है श्रीर उसके व्यक्तिगत श्रीर संघवद रूप से प्रयोग के लिए साधन जुटाता है। बीद-धर्म को न तो समाजवादी और न पूँ जीवादी राज्य में कोई आपत्ति है, शर्त यही है कि वह अपनी जनता के न केवल भौतिक बक्कि नैतिक और आध्यात्मिक सुख-विधान के भी साधन जुटाये।

(आ) बीह-धर्म और राज्य के सम्बन्ध का स्वरूप इस बात पर निर्मर करेगा कि राज्य का स्वरूप क्या है और उसमें रहने वाली बौद्ध जनता की संख्या क्या है। यदि किसी राज्य में श्र-बौद्ध लोगों की संख्या श्रधिक है, तो बौद्ध-धर्म आशा करेगा कि उसके अनुयायियों को वही अधिकार प्राप्त हों जो अन्य अल्पसंख्यक धर्मावलम्बियों को । इसका अर्थ यह दें कि अपने सिद्धान्तों के अनुसार जीवन-यापन करने की और उनका प्रचार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता उसे होनी चाहिए। चाहे उन्हें सहन कर लिया जाए वा चाहे उन पर श्रत्याचार हों, बौद्ध नागरिक सदा उस राज्य के प्रति स्वामिभक्त रहेंगे जिसमें वे रह रहे हैं। जिस राज्य की श्रिधकांश जनता बौद्ध है, वहाँ बौद्ध-धर्म स्वाभाविक तौर पर राज-धर्म की स्थिति प्राप्त करना चाहेगा । इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी । बौद सम्प्रदाय एक-दूसरे के प्रति ही नहीं, बिक श्र-बौद परम्पराओं के प्रति भी सहनशील श्रीर उदार दृष्टि रखने वाले हैं।

(इ) व्यक्तिगत रूप से बौद्ध नागरिक श्रीर सरकार के सम्बन्ध के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बौद्ध-धर्म अपने अनुयायियों के लौकिक मामलों में हस्तचेप नहीं करता । वह केवल सत्य का उपदेश देता है, उसका ग्रादेश बहीं । बौद-धर्म सस्य के सिद्धान्तों को सिखाता है और उनके प्रयोग के स्वरूप की भी, परन्तु विस्तार की बातें वह व्यक्ति पर ही छोड़ देता है, जिनका निर्याय उसे स्वयं अपने विवेक के अनुसार करना चाहिये। एक बौद्ध नागरिक से यह आशा की वाली है कि वह अपने साथी दूसरे नागरिकों के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याय में क्रियात्मक रुचि ते श्रीर अपने सामाजिक श्रीर राजनीतिक जीवन को धर्म

के अनुसार विताने का प्रयस्न करे।

(ई) एक बोद देश में भिच्छ-संघ श्रीर सरकार का वही सम्बन्ध है जो अविकात जीवन में एक भिद्ध का उपासक (गृहस्थ-शिष्य) से होता है। इसका अर्थ यह है कि सरकार को संघ-दायक होना चाहिए, उसे संघ की रचा और सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार एक श्रद्धालु उपासक विद्वार श्रीर चैत्य वनवाता है, चार्मिक प्रन्यों का प्रकाशन करवाता है और अन्य पुगय के कार्य करता है, उसी भकार इन कामों को एक बड़े पैमाने पर एक बौद्ध राज्य की सरकार को करना चाहिए। दूसरी श्रोर जिस प्रकार एक भिच्न उपासक को सदर्म का उपदेश करता है, सत्व का मार्ग दिखाता है, उसी प्रकार संघ का यह कर्त्तंव्य है कि वह सरकार की न केवल धर्म-प्रचार के सम्बन्ध में मार्ग दिखाये, बिक राष्ट्र के सामाजिक श्रीर राजनीतिक जीवन में धर्म के प्रयोग के सम्बन्ध में भी उसे परामर्श दे। जहाँ कहीं बह यह देखे कि राष्ट्र, सरकार, जनता या राजनीतिक नेता धर्म के मार्ग से च्युत हो रहे हैं, तो उसे उनकी समालोचना भी क्रानी चाहिए। इस प्रकार की समालोचना को देख कर इमें यह न समक लेना चाहिए कि भिन्न राजनीति में पर रहे हैं। जन

तक धर्म का प्रयोग राष्ट्रीय जीवन में नहीं होता, पारिवारिक जीवन पर भी उसका अधिकार धीरे-धीरे कम होता चला जायगा। चूँ कि धर्म की रचा संघ का कर्जन्य है, इसिलए उसका यह भी कर्जन्य है कि वह राजनीति या जीवन के अन्य किसी चेत्र में उसके प्रयोग की ओर भी देखें। न्यावहारिक राजनीति में पड़ने का तो संघ के लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। संघ का सत्परामर्श तो अन्दर और बाहर केवल शान्ति और सद्भावना की वृद्धि के लिए ही होगा और उसका केवल एक ही सन्देश होगा 'इस संसार में वैर की शान्ति कभी वैर से नहीं होती, बिलक प्रेम से होती है। यही सनातन धम है।''

- (उ) संघ के द्वारा या संघ की अनुमित के बिना भिन्न का व्यक्तिगत रूप से सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं होता। वह किसी राजकीय पद को स्वीकार नहीं कर सकता और न उसके लिए पारिश्रमिक ले सकता है। जहाँ धार्मिक मामलों के अलग मन्त्रालय हों या धर्म के सम्बन्ध में परामर्शदात्री समितियाँ हों, वहाँ इस नियम में अपवाद हो सकते हैं, जैसे कि स्याम में। किसी प्रकार की राष्ट्रीय सेवा भिन्न से नहीं ली जा सकती और न उसकी अनिवार्य भर्ती राज्य के किसी काम के लिए की जा सकती है।
- (ज) बौद्ध गृहस्थों का सम्बन्ध चूँ कि सरकार से होता है, इसलिए उन्हें कियात्मक राजनीति में भाग लेना ही पड़ेगा, फिर भी उनसे यह आशा की जाती है कि वे धर्म के अनुसार आचरण करेंगे।
- (ए) भिच्च अपनी उपसम्पदा के समय जिन नियमों को ग्रहण करता है और जिनके पालन के लिए वह प्रतिज्ञाबद है, उनके अनुसार उसे क्रियात्मक राजनीति से सर्वथा अलग ही रहना चाहिए। "सांसारिक लाम का मार्ग दूसरा है और निर्वाणगामी मार्ग विल्कुल दूसरा है। इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का अनुगामी भिच्च सम्मान की कामना न करे, बिल्क उसे चाहिए कि विवेक की वृद्धि करे।" इस उपदेश के अनुकूल आचरण करने के लिए यह आवश्यक है कि भिच्च न किसी राजनैतिक संगठन में सम्मिलित हो, न उसकी सहायता करे और न उसे मत (वोट) ही प्रदान करे। राजनैतिक या अर्द-राजनैतिक स्वरूप की समाओं या सार्वजनिक जलसों में भी उसे भाग नहीं लेना चाहिए। संघ के जो सदस्य यह अनुभव करते हैं, जैसा कि हाल में वर्मा और सिंहल में कुछ ने किया है, कि नागरिक के रूप में



१. धम्मपद, ५।

२. धम्मपद, ७५।

उनके कर्त्तव्य भिन्नु के रूप में उनके कर्त्तव्यों से श्रधिक श्रधिकार उन पर रखते हैं, तो उनके लिए एक मात्र सम्माननीय रास्ता बही है कि वे संघ को छोड़ दें। निर्वाख श्रीर चुनाव दोनों साथ-साथ नहीं जीते जा सकते।

#### बौद्ध-धर्म की सांस्कृतिक और राजनैतिक विरासत

चूँ कि इन पृष्ठों में जो कुछ भी विषय-वस्तु विवेचित की गई है, वह सब किसी न किसी प्रकार बौद-धर्म की विरासत ही है, श्रतः यहाँ केवल उसके कुछ श्राधारभूत उद्देश्यों का ही निर्देश किया जा सकता है, जैसे कि (श्र) संस्कृति,

सभ्यता भीर शिचा तथा (भा) युद्ध श्रीर शान्ति ।

संस्कृति, विशेषतः लिति-कलाएँ, जैसा हम पहले देख चुके हैं, समाधि या ध्यान के अन्तर्गत रखी जा सकती हैं और इस प्रकार वे भी निर्वाण के साधनों में अन्तर्भुत हैं। संस्कृति बौद्ध-धर्म का एक अंग है। यह उसके वस्त्र का अलंकार नहीं, बल्कि उसके शरीर का एक श्रंग दें। जहाँ बौद्ध-धर्म जाता है, वहाँ संस्कृति भी जाती है। बौद्ध-धर्म के पृशिया व्यापी प्रसार की यह एक स्पष्ट शिचा है श्रीर इसकी पुनरुक्ति यहाँ इसीलिए की गई है कि सामान्यतः श्राधुनिक संसार श्रीर विशेषतः श्राधुनिक भारत में इसकी श्रथवत्ता पूरी तरह समसी नहीं जाती । सिंहल, बर्मा, स्याम, कम्बोडिया, लाम्रोस, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, नेपाल, सिन्किम, भूटान श्रीर लहाख ने बौद्ध-धर्म को प्राप्त करते समय केवल श्रपने धर्म को ही प्राप्त नहीं किया, बल्कि ब्यावहारिक रूप में श्रपनी सम्पूर्ण सम्यता श्रीर संस्कृति को भी। जापान के लोगों के लिए उनके देश में बौद-धर्म के आगमन का क्या प्रभूत महत्त्व था, इसे डा॰ डी॰ टी॰ सुजुकी ने स्पष्टतः दिखाया है। नारा-युग में जिस उत्साह के साथ जापानी लोगों ने बौद्ध-धर्म का श्रनुशीलन शुरू किया, उसके सम्बन्ध में डा॰ सुजुकी ने लिखा है, "बौद्ध-धर्म उनके लिए एक नया दर्शन था, एक नई संस्कृति थी और थी कलात्मक प्रेरणाश्चों को देने वाली एक कमी समाप्त न होने वाली खान।" इसी युग के सम्बन्ध में सुजुकी ने हमें बताया है कि जीवन के सभी चेत्रों में बौद्ध भिच्च नेता माने जाते थे। वे शिचक, चिकित्सक, इंजीनियर, कवि, चित्रकार, मूर्तिकार सभी कुछ थे। उनकी सेवाम्रों से प्रभावित होकर ही उस समय की सरकार ने भनेक विदारों श्रीर मन्दिरों को बनवाया, भिच्नुश्रों और भिच्चियों को संरच्या दिया और वैरोचन बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा का

१. "जेपेनीच दुद्धिक्म", प्रतेच इन जेन दुद्धिक्म (थर्ड सीरीच), राइडर, लन्दन, १६५३, पृष्ठ २४०।

निर्माण किया। यह बात जापान के बारे में ही नहीं, जिन देशों का हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, उनके विषय में भी सब है। यह बात आकिस्मक नहीं है कि मिलरेपा तिब्बत के एक महान कवि होने के साथ-साथ उसके प्रसिद्धतम बौद्ध योगी भी हैं श्रीर इसी प्रकार सिरि राहुल, जिनका सिंहली साहित्य में वैसा ही उच्च स्थान है, वे सिंहल के संवराज भी थे। पशिया के सम्पूर्ण राष्ट्रों में चीन ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास बौद्ध-धर्म के प्रवेश के पूर्व भी अपनी एक विकिसत सम्बता श्रीर संस्कृति थी, श्रतः श्रपनी संस्कृति के श्रारम्भ के जिए तो नहीं, परन्तु उसके कम से कम फूलने-फलने के लिए चीन भी बौद्ध-धर्म का ऋगी है। बौद्ध-धर्म वस्तुतः वसन्त के उस मलयानिल के समान था जिसने एशिया के उपवन को एक कीने से बेकर दूसरे कोने तक अपनी संस्कृति के क्रोंकों से सुरिभत और पुष्पित कर दिया। पशिया की संस्कृति अपने समग्र रूप में वौद्ध संस्कृति ही है। सुजुकी ने सार्थकता-पूर्वक कहा है, "यदि पूर्व एक है, और ऐसी कुछ वस्तु है जो उसे पश्चिम से श्रव ग करती है, तो इस श्रवग करने वाजी वस्तु की खोज हमें उस विचार में करनी चाहिए जो बौद्ध-धर्म में मूर्तिमान हो रहा है। बौद्ध विचार ही एक ऐसा है, अन्य कोई नहीं, जिसमें पूर्व के प्रतिनिधि-स्वरूप भारत, चीन ग्रीर जापान, एक होकर मिल सकते हैं। विचार को अपने वातावरण की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के प्रत्येक राष्ट्र के अपने-अपने स्वाभावगत ढंग है, परन्तु जब पूर्व एक इकाई के रूप में परिचम के आमने-सामने आता है, तो बौद्ध धर्म ही मिलाने वाली वस्तु का काम देता है।" एशिया में बौद-धर्म के इतिहास की यदि बाज के संसार के लिए कोई शिचा है तो यही कि भारत, सिंहल, मध्य-पृशिया और जापान में बौद-धर्म, संस्कृति, सम्यता और शिका सदा अभिन्न मिन्न और साबी रहे हैं।

बौद्ध-धर्म का शान्ति से अनिवार्य सम्बन्ध भी कम महस्वपूर्ण नहीं है। बौद्ध-धर्म के गत पच्चीस सौ वर्ष के इतिहास में, जबिक यह सम्पूर्ण पृथ्वी के चतुर्य भाग से अधिक प्रदेश में फैल गया, काफी श्रमसाध्य गवेषणा करने पर भी स्थानीय और अस्यन्त अल्प महस्व के कुछ एक उदाहरण ही मिल सकेंगे जब बल का प्रयोग किया गया हो। बौद्ध-धर्म के इतिहास का एक भी एष्ट ऐसा नहीं है जो रक्त-रंजित हो। बोधिसस्व मंज्ञश्री के समान बौद्ध-धर्म के पास केवल एक ही तलवार है—प्रज्ञा की तलवार—और उसका केवल एक ही शत्रु है—श्रज्ञा । यह इतिहास का साचय है, जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। बौद्ध-धर्म और शान्ति का सम्बन्ध कारण-कार्य का सम्बन्ध है। बौद्ध-धर्म के प्रवेश से पूर्व

तिब्बत पृशिया का सबसे बलवान सैनिक देश था। बर्मा, स्याम और कम्बोडिया का पूर्वकालीन इतिहास बतलाता है कि यहाँ के निवासी ध्रात्यन्त युद्ध-प्रिय धौर हिंस स्वभाव के थे। मंगील लोगों ने एक बार सम्पूर्ण मध्य-पृशिया को ही नहीं, भारत, चीन, ईरान और ध्रफगानिस्तान को भी रोंद डाला था और यूरोप के दरवाज़ों पर भी वे जा गरले थे। जापान की सैनिक भावना को बौद्ध-धर्म की पन्द्रह शताब्दियों भी ध्रभी पूरी तरह प्रास्त नहीं कर सकी हैं। सम्भवतः भारत धौर चीन के ध्रपवादों को छोड़ कर पृशिया के प्रायः धन्य सब राष्ट्रों के लोग मूलतः हिंसाप्रिय थे। बाद में उनमें जो शान्तिप्रियता आई वह बौद्ध-धर्म के शान्तिवादी उपदेशों के प्रभाव स्वरूप ही थी। इस प्रकार बौद्ध-धर्म धौर शान्तिका सम्बन्ध ध्राकस्मिक न होकर ध्रनिवार्य है। विश्व-शान्ति की स्थापना में बौद्ध-धर्म ध्रतीत में एक योगदान देने वाला साधन रहा है, इस समय है धौर ध्रागे भी रहेगा।

## आज के युग में बौद्ध-धर्म और संस्कृति

करीब चार-पाँच शताब्दियों के अवरोध के बाद आज पशिया के अनेक देशों में बौद्ध-धर्म का पुनरावर्तन हो रहा है। जापान में यह पुनरावर्तन सन् १८६८ प्रारम्भ हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद सिंहल में बौद्ध-धर्म ने अपना सिर उठाया प्रारम्भ हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद सिंहल में बौद्ध-धर्म ने अपना सिर उठाया और मेगेतुव तो गुणानन्द, एच० सुमंगल और कर्नल एच० एस० खोलकाँट के कार्यों और मेगेतुव तो गुणानन्द, एच० सुमंगल और कर्नल एच० एस० खोलकाँट के कार्यों ने राष्ट्रीय धर्म को आगे बढ़ाया। भारत में बौद्ध-धर्म का पुनरुत्थान एक ध्यवस्थित ने महा-आन्दोलन के रूप में सन् १८६१ में शुरू हुआ, जब अनागरिक धर्मपाल ने महा-खान्दोलन के रूप में सन् १८६१ में शुरू हुआ, जब अनागरिक धर्मपाल ने महा-खान्दोलन के रूप में सन् १८६१ में बौद्ध-धर्म का जागरण चीनी भिष्ठ ताई-श्र के बोध सभा की स्थापना की। चीन में बौद्ध-धर्म के पुनरुत्थान का कार्य महान प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप हुआ। बर्मा में बौद्ध-धर्म के पुनरुत्थान का कार्य महान प्रवत्थान और सन्त लेदि सयदाव ने आरम्भ किया। पशिया के देशों में बौद्ध-धर्म का विद्वान और सन्त लेदि सयदाव ने आरम्भ किया। पशिया के देशों में बौद्ध-धर्म का पशिया के कई अन्य देशों में बौद्ध-धर्म ने संस्कृति को जो प्रेरणा दी है, उसका कुख पशिया के कई अन्य देशों में बौद्ध-धर्म ने संस्कृति को जो प्रेरणा दी है, उसका कुख पशिया के कई अन्य देशों में बौद्ध-धर्म ने संस्कृति को जो प्रेरणा दी है, उसका कुख पशिया के लेदि कर देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार पूर्व से बौद्ध-धर्म का क्या में भी फैलने लगा है, इसलिए विश्व के इस भाग के लिए बौद-धर्म का क्या में भी फैलने लगा है, इसलिए विश्व के इस भाग के लिए बौद-धर्म का क्या में भी फैलने लगा है, इसलिए विश्व के इस भाग के लिए बौद-धर्म का क्या में भी फैलने लगा है, इसलिए विश्व के इस भाग के लिए बौद-धर्म का क्या

पृशिया के सम्पूर्ण देशों में सिंहल. और वर्मा ऐसे देश हैं जहाँ वीद-धर्म का पुनरुत्यान सबसे अधिक दृष्टिगीचर हो रहा है। यह देखते हुए कि श्रीलंका एक

छोटा-सा द्वीप है जिसके बौद्ध निवासियों की संख्या केवल ४० लाख से कुछ श्रधिक है, उसने जो कार्य बौद्ध-धर्म के पुनरुत्थान की दिशा में किया है, महान है। महाबोधि सभा श्रीर विश्व-बौद्ध-सम्मेलन (वर्ल्ड फैलोशिप श्रॉफ बुद्धिस्ट्स) जैसे दो अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को जन्म देने का श्रेय सिंहल को है। उसने अनेक धर्म-दुतों को धर्म-प्रचारार्थ बाहर भेजा है श्रीर इस दिशा में उसका काम सम्भवतः केवल जापान के बाद है। संस्कृति के जिए उसके योगदान भी महत्त्वपूर्ण है। कुमारस्वामी मजलसेकर श्रीर बुद्धदत्त जैसे विद्वान, मंजुश्री थेर श्रीर जार्ज क्येट जैसे चित्रकार श्रीर श्री निस्संक, धनपाल श्रीर तम्बिमुत्त जैसे लेखक श्रीर कवि सिंहल के बाहर भी प्रसिद्ध और सम्मानित हैं। सिंहल भाषा की निरन्तर प्रगति श्रीर समृद्धि ही रही है। बर्मा में स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद तीव गति से बौद्ध-धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है श्रीर वर्मी बौद्ध संस्कृति नया जीवन प्राप्त कर रही है । स्याम, कम्बोडिया श्रीर लाश्रोस में पहले से ही बौद्ध-धर्म जीवित रूप में विद्यमान है श्रीर उसके विकास में जो धीमापन श्रा गया था वह श्रव हट रहा है। वर्त्तमान शताब्दी में सम्पूर्ण पालि त्रिपिटक का स्यामी लिपि में ४४ जिल्दों में प्रकाशित होना एक महान कार्य है। श्रभी तक पालि त्रिपिटक का यही एक मात्र परिपूर्ण संस्करण है जो एशिया में मुद्रित हुआ है। जापान में आधुनिक औद्योगिक सम्यता का प्रभाव प्शिया के सब देशों से अधिक पड़ा है। आधुनिक जीवन के विदेशी और विरोधी वातावरण में बौद्ध संस्कृति को संरचित रखना आज जापान की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके समाधान में उसे काफी सफलता मिल रही है। प्रसिद्ध जापानी विद्वान डा॰ डी॰ टी॰ सुजुकी अपने लेखों श्रीर भाषणों से यूरोप श्रीर श्रमेरिका के विचार श्रीर संस्कृति को गहरे रूप से प्रभावित कर रहे हैं। चीन, तिब्बत, नैपाल श्रीर बीड जगत के अन्य भागों में राजनीति ने अस्थायी तौर पर अधिक महत्त्व प्राप्त कर जिया है। फिर भी चीन के जन गण्-राज्य ने हाल में वर्मा को भगवान बुद्ध की घातुओं के कुछ श्रंश और चीनी त्रिपिटक श्रादि की जो भेंटें भेजी हैं, वे महत्त्व से खाली

बीद्ध-धर्म का पुनर्जीवन भारत में सामान्यतः साठ वर्षों से झीर विशेषतः विद्धत्वे दस वर्षों से हो रहा है, जिसे धर्मों के इतिहास की एक विशेष महत्त्वपूर्ण और विस्मयकारी घटना माना जा सकता है। एक धर्म जो शताब्दियों पूर्व लुप्त हो गया हो फिर जनता की इच्छा से इस प्रकार पुनर्जीवित हो, इसकी मिसाल विश्व



१. देखिए संगायन बुलेटिन, रंगून, अप्रैल १६५४, पृष्ठ २।१

के इतिहास में मिलनी मुश्किल है। आज से सौ वर्ष पूर्व बौद्ध-धर्म की इस जन्म-भूमि में उसके नाम को भी कोई नहीं जानता था। परन्तु आज यह घर-घर का शब्द है। भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी के उपर लोक-सभा में 'धर्मचक-प्रवर्तनाय' लिखा हुआ है, जो हमें भगवान बुद्ध की ही नहीं, अशोक के धर्म-विजय की भी याद दिलाता है। इसी प्रकार अशोक-स्तम्भ के शीर्ष-भाग पर श्रंकित सिंह जो विश्व की चारों दिशाओं में निर्भयतापूर्वक धर्म की बोषणा करते हैं, भारतीय गणराज की मुद्रा के रूप में स्वीकार किये गए हैं।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि बौद्ध-धर्म का पुनरुत्थान भारत में सांस्कृतिक नवजागृति के साथ अनिवार्य रूप से सम्बद्ध है। भारत ने बौद्ध-धर्म को सम्यक् रूप से समक्षने के लिए पालि, संस्कृत, तिब्बती और चीनी भाषाओं के महत्त्व को स्वीकार किया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के अनेक लेखकों ने अपनी-अपनी भाषा में बौद्ध-धर्म के अन्यों के अनुवाद किए हैं और कुछ ने बौद्ध विषयों से प्रेरणा लेकर स्वतन्त्र अन्य भी लिखे हैं। स्वीन्द्रनाथ ठाकुर के "नटीर पूजा" और "अभिसार" तो असिद्ध हैं ही, हिन्दी के असिद्ध कहानी-लेखक यशपाल पर भी वौद्ध प्रभाव पड़ा है और गुरुवस्थासिंह द्वारा सर एडविन आरनोल्ड-कृत "दि लाइट ऑक एशिया" का "एशिया दा छात्यान" शोर्षक से आधुनिक पंजावी भाषा में अनुवाद भी एक उल्लेखनोय रचना है। मलयालम के किव कुमारन अस्सन का भी इसी प्रकार एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। धर्मानन्द कोसम्बी ने मराठी भाषा में कई सुन्दर पुस्तकें बौद्ध विषयों पर लिखी हैं। हिन्दी में महापिषडत राहुल सांकृत्यायन और मदन्त आवन्द कौसल्यायन के अन्य साहित्य के लिए असाधारण महत्त्व के योग-दान हैं।

चित्र-कला के चेत्र में श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर श्रीर नन्दलाल बोस ने न केवल बुद्ध के जीवन से बल्कि बौद्ध हतिहास से भी श्रनेक विषयों को लिया है। श्रन्य कई चित्रकारों की कला-कृतियों में भी बौद्ध प्रभाव परिलक्षित होता है।

पश्चिम के देशों में भी वर्तमान युग में बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ है। भारत के समान यूरोप और अमेरिका में भी बौद्ध-धर्म के पुनरुत्थान के परिणाम-स्वरूप साहित्य और दृश्य कलाओं पर उसका प्रभाव पढ़ा है और संस्कृति को नव-जीवन मिला है। करीब सौ वर्ष पूर्व पूर्वी धर्म और संस्कृति, विशेषतः बौद्ध-धर्म के अध्ययन में पश्चिमी विद्वानों को गहरी अभिरुचि उत्पन्न हुई। यह रुचि केवल विद्या-प्रेम के कारण थी और बिल्कुल स्वाभाविक थी। संस्कृत, पालि, तिब्बती श्रीर चीनी भाषाओं का अध्ययन यूरोपीय विश्वविद्यालयों में होने लगा जिसके और चीनी भाषाओं का अध्ययन यूरोपीय विश्वविद्यालयों में होने लगा जिसके

परियाम-स्वरूप अनेक बीद प्रन्यों का प्रकाशन और अनुवाद हुआ। यद्यपि बौद अध्ययन का आरम्भ पश्चिम में कीसमा है कीरीस (१७८४-१८४६ ई०) ने किया, परन्त इस अध्ययन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान यूजीन बरनोफ ही थे। इसके बाद कई प्रसिद्ध विद्वान हुए, जिनमें मैक्समूजर और टी॰ डब्ल्यू रायिस डेविड्स के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मैक्समूलर ने "सेकेड बुक्स ब्रॉफ़ दि ईस्ट" तथा "सेक्रेड बुक्स ब्रॉफ दि बुद्धिस्ट्स" नामक दो प्रन्थ-मालाओं का सम्पादन करने के अतिरिक्त स्वयं अनेक बौद्ध प्रन्थों के सम्पादन और अनुवाद किए। टी॰ डब्ल्यू॰ रायिस डेविड्स ने इसी प्रकार अनेक बौद्ध प्रन्थों के सम्पादन श्रीर श्रनुवाद करने के श्रतिरिक्त स्वतन्त्र रूप से बौद-धर्म पर कई प्रन्थ बिखे जो भव भी महत्त्वपूर्ण भीर प्रामाणिक माने जाते हैं। उन्होंने "पाजि टैक्सट सोसायटी" की स्थापना की जिसने श्वब तक बौद्ध-धर्म सम्बन्धी प्रन्थों की सौ से अधिक जिल्हें सम्पादित और अनुवादित की हैं। इन विद्वानों के बाद कुछ ऐसे लेखक हुए जिन्होंने बौद्ध-धर्म को लोकप्रिय बनाने में योग दिया। सर एडविन आनोंक्ड की "दि लाइट ब्रॉफ पृशिया" (१८७१) बौद्ध-धर्म की सबसे श्रधिक लोक-प्रिय श्रंप्रेजी रचना है। इसी प्रकार पाँख केरुस की कहानियाँ तथा अन्य रचनाएँ इस युग की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं। बीसवीं शताब्दी के बारम्भ में बौद्ध-धर्म न केवज भाषा-विज्ञान-वेत्ताओं श्रीर इतिहासकारों के ही बिक्क ऐसे खोगों के भी आकर्षण का विषय वन गया जो ईसाई धर्म से सन्तोष न पाकर किसी अन्य धर्म-साधना या जीवन-विधि की लोज में थे। शॉपनेर ने उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में ही अपने को बौद्ध घोषित कर दिया था। इस शताब्दी के अन्त में थियोसोफीकव सोसायटी ने, विशेषतः अपने संस्थापकों के समय में, बौद्ध-धर्म के प्रचार में योग दिया । इस समय इंग्लैंगड, जर्मनी, फ्राँस धीर संयुक्तराष्ट्र धमेरिका में बौद-धर्म की जहें जम चुकी हैं। यद्यपि बौद्ध-धर्म के अनुयायियों की संख्या यहाँ कम है, उनका प्रभाव निरन्तर बढ़ रहा है। प्रति वर्ष श्रविकाधिक संस्था में बीख-धर्म पर पुस्तकें निकल रही हैं। हीन के बाद सबसे बड़े जर्मन किव रेनर मेरिया रिल्के ने बुद्ध पर पुक सुन्दर कविता जिस्ती है। इसी प्रकार इंग्लैंगड के राज कवि जोह्न मेसफील्ड, टी॰ एस॰ इजियट, एडिथ सिटवैज तथा डब्ल्यू॰ बी॰ यीट्स की कविताओं में यत्र-चन्न बौद्ध प्रसंगों की भ्रोर निर्देश मिलता है। श्रार्थर वेखे द्वारा चीनी माषा से अनुवादित कविताएँ बौद्ध भावनाओं से स्पन्दित हैं और आधुनिक कान्य-संप्रहों में इनमें से कई एक को स्थान पाने का गौरव भी मिल खुका है। एएडस इक्सके, बरट्रैगड रसज और कार्ल गस्टव झंग के खेलों में बौद्ध-धर्म की ब्रोर प्रशंसापूर्ण निर्देश सिखवे हैं। जुंग की बौद्ध-धर्म में श्रिमिरुचि सर्व-विवित है श्रीर बरट्रैयड रसल ने तो यहाँ तक घोषणा की है यदि उन्हें किसी धर्म को स्वीकार करने के लिए विवश किया जाए तो जिस धर्म को वे स्वीकार करेंगे, वह बौद्ध-धर्म ही होगा। उपर जिन लेखकों का नाम निर्देश किया गया है उनमें से बौद्ध कोई नहीं हैं। किसी बौद्ध लेखक का श्रमी श्राविभाव होना बाकी है जो श्राधुनिक यूरोपियन श्रीर श्रमेरिकन साहित्य में अपना नाम पैदा कर सके। परिचम में बौद्ध श्रान्दोलन ने कुछ श्रसाधारण प्रतिभा के कलाकारों को जन्म दिया है, जिनमें रोरिक, लामा ए० गोविन्द श्रीर श्रल एच० क्यू स्टर के नाम श्रधिक प्रसिद्ध हैं। इन सबने बौद्ध विषयों को श्रपनी चित्र-कला में प्रदिश्ति किया है।

### आज के युग में वौद्ध-धर्म और राजनीति

बौम-धर्म का राजनैतिक महत्त्व उसके सांस्कृतिक महत्त्व की तरह ब्यापक न होकर केवल एशिया तक सीमित है। इसका कारण यह है कि संस्कृति के विपरीत राजनीति में संख्या का महत्त्व है और बीख-धर्म के अनुयायियों की संख्या पृशिया में ही लाखों में है। बौद्ध-धर्म का राजनैतिक महत्त्व सबसे अधिक उसके शान्ति सम्बन्धी निष्कर्ष में है। शान्ति का तास्पर्य केवल श्रस्थिर राजनीति का सन्तुलन ही नहीं है, वह एक मानसिक अवस्था है जो वैर की भावनाओं से रहित और उस निर्वेयक्तिक ग्रीर सार्वजनीन प्रेम से परिपूर्ण है जिसे बौद्ध परिभाषा में 'मैत्री' कहते हैं। बौद्ध-धर्म मन में शान्ति का संचार करके उसका वाहर प्रसरण करना चाहता है। इस प्रकार उसका काम अन्दर से शुरू होकर वाहर फैलता है। राजनैतिक स्तर पर बौद-धर्म किसी पत्त में नहीं पहता है। उसके पास मैत्री का ही सबसे बड़ा बज है, जो तटस्थ है और सम्पूर्ण विश्व को अपने में समेटे हुए है। अशोक के धर्म-विजय के सिद्धान्त को स्वीकार कर खेने के पश्चात् आरत के लिए यह स्वाभाविक ही था कि सबके प्रति मैत्री के आदर्श को वह विश्व के मामलों में अपनी गतिशील तटस्थता की नीति का आध्यात्मक आधार बनाता। इसी सार्वभौमिक मैत्री की नीति के कारण भारत किसी शक्ति-गुट में सम्मिलित नहीं हो सकता, क्योंकि उसका किसी देश या देश-वर्ग के प्रति विरोध-माव नहीं है। मारत की वटस्थता की नीति वस्तुतः मैत्री की निवेंयिकिक, सार्वभौमिक और तटस्य शक्ति की ही प्रतीक है जो घीरे-घीरे विश्व में अपने प्रकाश को फैला रही है। इसी दृष्टि से इमें भारत सरकार के पशिया के देशों के साथ पुराने सम्बन्धों को पुनर्जीवित करने के प्रयस्नों को देखना चाहिए। चूँ कि बौद्ध-धर्म ही इस प्रकार के आधार दे सकता है, इसिंजिए न केवल एशिया के लिए बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए, उसके राजनैतिक निष्कर्ष इतने श्रिधिक महत्त्व के हैं।

#### भविष्य

यद्यपि भविष्यवाणी करना एक साहसिक काम ही है, फिर भी यह सोचा जा सकता है कि भविष्य में शताब्दियों तक बौद्ध-धर्म संस्कृति और शान्ति के साथ हाथ मिलाकर चलेगा। जहाँ तक निकट भविष्य का सम्बन्ध है, उसका ग्रधिक पुनरुज्जीवन एशिया के देशों तथा अन्य अ-बौद्ध देशों में होगा तथा उसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर एक महान सांस्कृतिक नव-जागरण विश्व में होगा।

#### बौद्ध-धर्म का पुनरुत्थान : महाबोधि सभा

आधुनिक विश्व का एक-तिहाई भाग बौद्ध है। यह बौद्ध-धर्म का कुछ कम बढ़ा काम नहीं है। इतिहास के पढ़ने से मन पर यह प्रभाव पढ़ता है कि यदि विरोधी राजनैतिक परिस्थितियाँ आदे हाथ न आतीं, तो इस धर्म के द्वारा विश्व की विजय परिपूर्ण हो जाती। फिर भी बौद्ध जगत का विस्तार आज अल्प नहीं है। तिब्बत, मंचूरिया और मंगोलिया के सिहत चीन, कोरिया, जापान, हिन्द-चीन, स्याम (आईलैएड) बर्मा और श्रीलंका सब बौद्ध देश हैं। यद्यपि मलाया और इन्डोनेशिया बौद्ध देश नहीं माने जा सकते, फिर भी बौद्ध लोगों की संख्या यहाँ नगयय नहीं है। मध्य-पूर्व में मुस्लिम देशों तथा रूस को छोड़कर प्रायः सम्पूर्ण पृशिया बौद्ध है।

बद्यपि बौद्ध-धर्म का उदय भारत में हुन्ना, त्राज वह यहाँ श्रधिक दिल्टगोचर नहीं होता। इसका द्रार्थ यह नहीं कि भारत में विल्कुल ही बौद्ध-धर्म के मानने वाले नहीं हैं। इस देश के पूर्वी भाग तथा असम में बौद्ध-धर्म आज भी विद्यमान है और उसका अभ्यास किया जाता है। राजपूताना के कुल भागों तथा नैनिताल और दार्जिलिंग के ज़िलों में भी यह आज विद्यमान है। उदीसा में बौद्ध लोगों की संख्या काफी है और सिक्किम और भूटान तो पूर्णरूप से बौद्ध हैं हीं। नेपाल यद्यपि राजनैतिक दृष्टि से भारत से अलग है, परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से वह भारतीय संस्कृति के प्रभाव की परिधि में ही है। नेपाल की आधी जनसंख्या बौद्ध-धर्म को मानने वाली है।

महाबोधि सभा की स्थापना सन् १८६१ में अनागरिक धर्मपाल ने कोलम्बो में की । उनका जन्म सिंहल के एक अमीर परिवार में हुआ था। सन् १८८५ में सर एडविन आर्नोल्ड के कई खेख, जन्दन के "दि टेलियाफ्र" नामक पत्र में, जिसके वह स्वयं सम्पादक थे, प्रकाशित हुए थे। इन से धर्मपाल को बोध-गया के मन्दिर की दुर्शा का पता चला, जिससे उनके हृदय को मार्मिक पीदा हुई। उन्होंने अपने परिवार के सब सुख-भोगों को छोड़ दिया और अनागरिक (गृह-विहीन) हो गए। बोध-गया के महाबोधि मन्दिर को पुन: बौद्दों को दिलवाना और भारत में बौद्द-धर्म का प्रचार, यही दो उद्देश्य उनके जीवन के हो गए थे।

श्रपने इस संकल्प की पूर्ति के लिए श्रनागरिक धर्मपाल ने जनवरी सन् १८६१ में बोध-गया की प्रथम यात्रा की। सन् १८६१ में ही वे सिंहल लीट गए श्रीर वहाँ वे उन्होंने कोलन्दों में महाबोधि सभा की स्थापना की जिसके मुख्य दो उद्देश्य थे, बोध-गया में बौद्ध देशों के प्रतिनिधि-स्वरूप भिद्ध-संघ की प्रतिष्ठा श्रीर श्रंप्रेज़ी तथा भारतीय भाषाश्रों में बौद्ध-साहित्य का प्रकाशन।

महाबोधि सभा ने चार भिचुन्नों का एक शिष्ट-मगडल प्रथम बार सन् १८६१ में बोध-गया में भेजा, जिसके आगमन पर बंगाल के एक प्रसिद्ध दैनिक पत्र में लिखा या, "क्यों न बौद्ध-धर्म का यह अप्रत्याशित प्रत्यावर्तन बोध-गया में एक बौद्ध बस्ती की स्थापना के रूप में हमारे अन्दर आशा का वह संचार करे कि जिससे हिन्दू की स्थापना के रूप में हमारे अन्दर आशा का वह संचार करे कि जिससे हिन्दू कीग विश्व के महान राष्ट्रों में अपने स्थान को पुनः प्राप्त कर सकें ।"

महाबोधि सभा का दूसरा महान कार्य अवदूबर सन् १८६१ में एक अन्तरी-ब्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का बुलवाना था। यद्यपि इस सम्मेलन की व्यवस्था एक छोटे पैमाने पर ही की गई थी, फिर भी इसमें चीन, जापान, लंका और चटगाँव के प्रमाने पर ही की गई थी, फिर भी इसमें चीन, जापान, लंका और चटगाँव के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सभा का उद्देश्य बौद्ध जगत का ध्यान बोध-गया मन्दिर की ओर आकृष्ट करना था ताकि इस मन्दिर की पुनः प्राप्ति में उन सब का सहयोग मिल सके।

महाबोधि-सभा ने सन् १८६२ में अपने अंग्रेज़ी मुख-पत्र "दि महाबोधि प्रयह दि यूनाइटेड बुद्धिस्ट वरुई" का आरम्भ किया, जिसके सम्पादन का भार स्वयं प्रयह दि यूनाइटेड बुद्धिस्ट वरुई" का आरम्भ किया, जिसके सम्पादन का भार स्वयं अनागरिक धर्मपाल ने वहन किया। धर्मपाल ने "गोस्पेल ऑफ बुद्धा" के प्रसिद्ध अनागरिक धर्मपाल ने वहन किया। धर्मपाल ने "गोस्पेल ऑफ बुद्धा" के प्रसिद्ध लेखक डा० पाँल केक्स के निमन्त्रण पर अमेरिका की दूसरी यात्रा की और एक वर्ष लेखक डा० पाँल केक्स के निमन्त्रण पर अमेरिका की दूसरी यात्रा की स्रोत एक वर्ष लेखन कर बीद्ध-धर्म पर अनेक भाषण दिए और अमेरिकन महाबोधि सोसाइटी तक वहाँ रह कर वौद्ध-धर्म पर अनेक भाषण दिए और अमेरिकन महाबोधि सोसाइटी तक वहाँ रह कर वौद्ध-धर्म पर अनेक भाषण दिए और अमेरिकन महाबोधि सोसाइटी तक वहाँ रह कर वौद्ध-धर्म पर अनेक भाषण दिए और अमेरिकन महाबोधि सोसाइटी तक वहाँ रह कर वौद्ध-धर्म पर अनेक भाषण दिए और अमेरिकन महाबोधि सोसाइटी तक वहाँ रह कर वौद्ध-धर्म पर अनेक भाषण दिए और अमेरिकन महाबोधि सोसाइटी तक वहाँ रह कर वौद्ध-धर्म पर अनेक भाषण दिए और अमेरिकन महाबोधि सोसाइटी तक वहाँ रह कर वौद्ध-धर्म पर अनेक भाषण दिए और अमेरिकन महाबोधि सोसाइटी तक वहाँ रह कर वौद्ध-धर्म पर अनेक भाषण दिए और अमेरिकन महाबोधि सोसाइटी तक वहाँ रह कर वौद्ध-धर्म पर अनेक भाषण दिए और अमेरिकन महाबोधि सोसाइटी तक वहाँ रह कर वौद्ध-धर्म पर अनेक भाषण दिए और अमेरिकन सहाबोधि सोसाइटी तक वहाँ रह कर वौद्ध-धर्म पर अनेक भाषण दिए और अमेरिकन महाबोधि सोसाइटी तक वहाँ रह कर वौद्ध-धर्म पर अनेक भाषण दिए सोसाइटी तक वहाँ रह कर वौद्ध पर अमेरिकन सहाबोधि सोसाइटी तक वहाँ रह कर वौद्ध पर अमेरिकन सहाबोधि सोसाइटी तक वौद्ध पर अमेरिकन सहाबोधि सोसाइटी तक साव सोसाइटी तक वौद्ध पर अमेरिकन सहाबोधि सोसाइटी तक सोसाइटी तक साव सोसाइटी तक सोसाइटी तह सोसाइटी तक सोसाइटी तह सोसाइटी तह सोसाइटी तह सोसाइटी तक सोसाइटी तक सोसाइटी तह स

१. इशिडयन मिरर, नवस्वर ३, १८६१।

सन् १६०० में महाबोधि सभा को शाखाएँ मद्रास, कुशीनगर और अनुराधपुर (सिंहल) में खोली गईं.। सन् १६०२ में अनागरिक धर्मपाल ने फिर अमेरिका की यात्रा की और होनोलुलु की श्रीमती मेरी ई० फास्टर से महाबोधि सभा के लिए काफी श्रार्थिक सहायता प्राप्त की। महाबोधि सभा द्वारा निर्मित धर्मेराजिक चैत्य विहार का उद्घाटन समारोह १० नवम्बर सन् १६२० को हुआ और इसी समय सन् १८११ में मद्रास राज्य के कृष्णा जिले में प्राप्त बुद्ध धातुआं की इस विहार में प्रतिष्ठा की गई।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद बिहार सरकार ने सन् १६४६ में बुद्ध-गया टैम्पिल एक्ट पारित किया जिसके अनुसार बोध-गया मन्दिर का प्रबन्ध एक समिति के सुपुर्द कर दिया गया, जिसमें ४ हिन्दू श्रीर ४ बौद्ध सदस्यों के रहने की ब्यवस्था है। इस प्रकार ६० वर्ष के लम्बे संघर्ष के बाद महाबोधि सभा बोध-गया मन्दिर की पुनः प्राप्ति के उद्देश्य में आंशिक रूप से सफलता प्राप्त कर सकी है। सन् १६३१ में सारनाथ में मूलगन्धकुटी विहार का निर्माख पूर्ण हुआ जिसमें आज नया जीवन स्पन्दित हो रहा है। इस समय महाबोधि सभा की शालाएँ गया, सारनाय, नई दिस्ती, जखनऊ, वस्बई, मद्रास, नीतनबा श्रीर श्रजमेर में काम कर रही हैं। सन् १६४६ में श्रम्र आवक सारिपुत्र श्रीर महामीद्गल्यायन की धातुश्रों के भारत-श्रागमन के समय तथा साँची में एक नव-निर्मित विदार में उनकी स्थापना के अवसर पर भारत की जनता ने बुद्ध और बौद्ध-धर्म में जिस गहरी निष्ठा का परिचय दिया वह विस्मरण की जाने वाली बात नहीं है। वैशाख-पूर्णिमा का उत्सव जिस उत्साह से श्रव भारत में मनाया जाने लगा है, वह भारतवासियों की बौद्ध-धर्म में गहरों अद्भा का सूचक है और इस बात का सूचक भी कि जिस कार्य की आज से साठ वर्ष पूर्व श्रनागरिक धर्मपाल ने शुरू किया था और जिसे महाबोधि सभा के निःस्वार्थं कार्यंकर्त्ता तब से जारी रख रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहा है स्रीर स्रपने फल प्रदान कर रहा है। महाबोधि सभा ने बौद्ध ग्रन्थों के भारतीय भाषात्रों में अनुवाद के काम को भी अपने हाथ में लिया है और उसमें काफी प्रगति हो रही है। पालि का श्रनुशीलन धीरे-धीरे उन्नति कर रहा है। सबसे पहले सर श्राष्ट्रतीय मुकर्जी ने सन् १६०८ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैट्रीक्यूबेशन से लेकर एम० ए० तक पालि के अध्यापन की न्यवस्था की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के इस उदाहरण का अनुसरण बाद में पटना, बनारस, ज़लनऊ, बम्बई, पूना और बडौदा के विस्व-विद्यालयों में किया गया। अभी हाल में बिहार राज्य सरकार ने नालन्दा पालि प्रतिष्ठान की स्थापना की है।

बौद्ध-धर्म के सन्देश ने आधुनिक जगत में एक विशेष महस्व प्राप्त कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिस शान्ति की बात करता है, उससे यह सूचना मिलती है कि सम्पूर्ण विश्व आज उन विश्वासों की और लौट रहा है जो बुद्ध के धर्म में सूर्तिमान हैं।

The second section of the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section section



#### तेरहवाँ श्रध्याय

### सिंहावलोकन

जात प्रध्यायों में भारत श्रीर उसके बाहर बौद्ध-धर्म की कहानी की रूपरेखा उस कड़ी को दिखाने के लिए दी गई है जिसने अनिगनत शताब्दियों से भारत श्रीर पूर्व

के अन्य देशों को एक दूसरे के साथ जोड़ा है।

a found to spe up Area. It topic tip it a fifth

एक धर्म के रूप में बौद्ध-धर्म की महत्ता उसके करुणा, मानवता और समता सम्बन्धी विचारों के कारण है। बौद्ध-धर्म एक श्राकस्मिक घटित व्यापार नहीं था। वैदिक यज्ञवाद और बुद्ध-पूर्व काल से खेकर बुद्ध के काल तक प्रचिलत दार्शनिक चिन्तनों की पृष्टभूमि में बौद्ध-धर्म का श्राविभाव हुआ। बुद्ध के जीवन श्रीर उनके खपदेशों की कथा, जैसी कि वह पालि ग्रन्थों में विश्वत है, उनके देवत्व के बजाय उनकी मानवता पर श्रधिक श्राश्रित है।

भगवान बुद्ध के उपदेशों का संचित्र वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है:---

(१) पाप-कर्म का न करना,

(२) जो कुछ भी शुभ (कुशज) कर्म हैं, उनका संचय करना, श्रीर

(३) अपने चित्त को शुद्ध रखना।

भगवान बुद्ध के कर्म-सम्बन्धी विश्वास का एक विशेष समाजशास्त्रीय महत्त्व है, क्योंकि वह ब्यक्ति के अपने कर्म को उसके जन्म (जाति) से अधिक महत्त्व देता है।

राजगृह, वैशाली और पाटिलपुत्र की बौद्ध संगीतियों के वर्णन स्थिविरवाद-परम्परा के श्रनुसार दिए गए हैं। एन्द्रे बेरो नामक फ्रेंच विद्वान ने श्रवश्य यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि पाटिलपुत्र में दो संगीतियाँ हुई, जिनमें से प्रथम में भिन्न-संघ में भेद उत्पन्न हुआ। इस प्रथम संगीति में महासंघिक स्थविरवादियों से पृथक् हुए और दूसरी संगीति में स्थविरवादियों के मुख्य श्रंग से सर्वास्तिवादी श्रलग हो गए। स्थविरवादियों ने इसी समय 'विभज्यवादी' नाम प्रहण किया और महान सम्राट श्रशोक ने उन्हें संरच्या प्रदान किया।

श्रशोक महान के शासन-काल में बौद्ध-धर्म यद्यपि १८ सम्प्रदायों श्रीर निकायों में विभक्त था, फिर भी वह इसी समय, उसके राज्याश्रय में, न केवल एक अखिल भारतीय, बल्कि एक विश्व-धर्म ही बन गया। बौद्ध-धर्म का जो उत्तरी देशों यथा श्रफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान (मध्य एशिया), चीन, तिब्बत, मंगोलिया, नेपाल, कोरिया श्रौर जापान में तथा दिच्छी देशों यथा सिंहल, बर्मा, थाई-देश, कम्बोडिया, वियत-नाम ( चम्पा ), मलाया श्रीर इएडोनेशिया में प्रचार हुआ, उसके सम्बन्ध में भी एक परिच्छेद दिया गया है।

भारत श्रीर उसके बाद के देशों में बौद-धर्म के जो मुख्य निकाय श्रीर सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, उनका भी विवरण दिया गया है ग्रीर यह भी स्पष्टतः दिखाया गया है कि किस प्रकार थेरवाद (स्थविरवाद) बौद्ध-धर्म की सरज शिकाओं का क्रमिक विकास भारत में माध्यमिक श्रीर योगाचार सम्प्रदायों के जटिल सिद्धान्तों के रूप में हो गया और फिर बाद में उनका चीन और जापान में और अधिक विकास हम्रा।

पालि, संस्कृत, तिब्बती धौर चीनी भाषाओं में प्राप्त त्रिपिटक साहित्य का सामान्य परिचय दिया गया है श्रीर पालि श्रीर संस्कृत बौद्ध साहित्य के मुख्य

ग्रन्थों का विस्तृत पर्याबोचन किया गया है।

एक अन्य रुचिकर विषय बौद्ध शिचा-विधि के सम्बन्ध में है। इसके सम्बन्ध में यहाँ यह दिखलाया गया है कि ब्राह्मण-काल के संकीर्ण परिवार-विद्यालय का अतिक्रमण कर बौद्ध शिवा-पद्धति विस्तृत विद्वार-विद्यालय या संघाराम-विद्यालय के रूप में विकसित हुई, जिसके दरवाजे वौद्ध श्रीर श्र-बौद्ध, भारतीय श्रीर विदेशी, सब के लिए ख़ले थे।

भारत श्रौर उसके वाहर के देशों में श्रशोक के बाद जो बोह महापुरुष हुए,

उनमें से कुछ के सम्बन्ध में पाठकों को बताने का प्रयत्न भी किया गया है।

महान चीनी यात्री फाहियान, युद्यान-च्वांग और इ-स्सिंग ने अपने-अपने समय के भारत के बौद्ध-धर्म के चित्र हमें दिए हैं। एक पृथक परिच्छेद में, भारत के द्वारा उनके कृतज्ञतापूर्ण सम्मान के चिन्ह-स्वरूप, उनके सम्बन्ध में विवरण दिया गया है।

यह एक सर्व-सम्मत तथ्य है कि भारत अपनी अभिषटन-कलाओं के आरम्भ के जिए बौद्द-धर्म का ऋणी है। भारत या उसके वाहर जहाँ कहीं भी बौद्ध-धर्म गया, वह वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्र-कला के लिए प्रेरणा का एक स्रोत वन गया।

कालान्तर में बौद-धर्म में एक महान परिवर्तन आया। नैतिक धर्म के अपने प्रारम्भिक स्वरूप से बौद्ध-धर्म का परिवर्तन महायान के सिद्धान्त के रूप में हुआ, जिसने बुद्ध का दैवीकरण किया और बुंद्ध के शरीर की पूजा करना धर्म का एक प्रमुख आंग हो गया। बुद्ध के अनुगामी को अब आत्म-विमुक्ति की उतनी चिन्ता नहीं रही। उसने अपने साथी प्राण्यियों के प्रति करूणा के कारण अपनी विमुक्ति को उस समय तक दूर रखना अधिक पसन्द किया जब तक सब प्राण्यी अपनी विमुक्ति भाष्त न कर लें। इसके खिए उसने बार-बार जन्म खेकर दूसरों के खिए जीना-मरना अधिक अच्छा समझा, ताकि इस प्रकार वह दूसरों की विमुक्ति में सहायक हो सके। इस प्रकार आत्मिवमुक्ति-रत निवृक्ति के स्थान पर दूसरों को सहायता और सेवा पर आश्रित प्रवृक्ति का आदर्श सामने आया और इसे समाज का अधिक संरचण मिला। तत्व-दर्शन के खेल में भी बौद्ध-धर्म विश्व के अनेकतावादी सिद्धान्त से श्रद्धितवाद की ओर सुका। इस प्रकार बौद्ध-धर्म वेद्यान्तियों द्वारा प्रतिपादित अद्भैत के अधिक समीप आ गया।

उधर माया सम्बन्धी सिद्धान्त और संवृति सस्य और परमार्थ सस्य के रूप में सस्य का द्विविध रूप, ये दोनों सिद्धान्त वेदान्तियों द्वारा स्वीकृत कर लिए गए।

पश्च-िंह्सा-परायण यज्ञों की निंदा होने लगी और उनके स्थान पर पाक-यज्ञ शुरू हुए ।

महाभारत में मनुष्य के व्यक्तिगत सदाचार के महत्त्व की प्रशंसा की गई है और आर्य अष्टाक्रिक मार्ग का भी निर्देश है। वौद्ध देवताओं की प्रतिष्ठा हुई और स्वयं भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार माने गए। 2

आधुनिक संसार में बौद्ध-धर्म के सांस्कृतिक ग्रौर राजनैतिक निक्कषों का विवेचन विस्तार से किया गया है। यह दिखाया गया है कि पृशिया के देशों में बौद्ध-धर्म के प्रसार के साथ बौद्ध संस्कृति का भी वहाँ प्रसार हुआ। इन नए विचारों से इन देशों को जो लाम हुआ, वह न केवल धर्म के चेत्र में था बित्क संस्कृति के चेत्र में भी, जो अपने विस्तृततम धर्थ में "समाज के एक सदस्य के रूप में ममुज्य के द्वारा अजिंत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, विधि श्रौर अन्य समर्थताओं और स्वभावों की युम्मित समष्टि है।"



<sup>2. 3, 2, 0, 031</sup> 

२. भागवत, १, ३, २४।

बौद्ध-धर्म विश्व में शान्ति के लिए एक महान शक्ति सिद्ध हुन्ना है। भगवान बुद्ध की शान्ति, श्रास्म-बिद्धान, कहणा और उदारता सम्बन्धी नीति महाभारत की इन पंक्तियों में प्रतिध्वनित हुई है :—

श्रकोधेन जयेत् कोधं श्रसाष्टुं साधुना जयेत्। जयेत् कद्यंं दानेन जयेत् सत्येन चानृतम्॥ (क्रोध को श्र-क्रोध से जीते श्रीर बुरे को भन्ने से। कंजूस को दान से श्रीर श्रसत्य को सत्य से जय करे।)

इस भावना ने मध्यकालीन भारत में अनेक सन्तों के जीवन का निर्माण किया और आधुनिक भारत के महान मस्तिष्कों की भी बुद्ध के उपदेशों से मार्ग-दर्शन मिला है। महात्मा गांधी के ऊपर भगवान बुद्ध के जीवन का जो प्रभाव पड़ा, वह स्पष्ट ही है। सत्याप्रह के सिद्धान्त को उन्होंने अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में कार्यक्रप में परिणत किया और वर्तमान भारतीय नेताओं में से कई राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी के सीधे उत्तराधिकारी हैं। भारत के प्रधानमन्त्री जवाहर लाज नेहरू ने अनिगत बार यह घोषणा की है कि भारत और उसके बाहर सम्पूर्ण कगाड़ों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलक्षाने में उनका दढ़ विश्वास है। यही कारण है कि भारत किसी शक्ति-गुट में सम्मिलित नहीं हुआ है। भारत की घोषित अन्तर्राष्ट्रीय नीति पंचशील पर आधारित है, जो सदाचार के पाँच नियमों के रूप में एक बौद शब्द है और जिसमें विभिन्न आदशों को मानने वाले राष्ट्रों के सह-अस्तित्व की सम्भावना के लिए गुं जायश है।



#### परिशिष्ट-१

### त्रिपिटक



Indira Gandhi Nationa Centre for the Arts

### राष्ट्रमाषा हिन्दी की श्रीवृद्धि के लिए

#### उत्तर प्रदेश शासन का अभिनव प्रकाशन प्रयास

जिसके अन्तर्गत

हिन्दी वाङ्मय के विविध श्रंग-उपांगों पर शायः तीन सौ मौलिक प्रन्थों के प्रण्यन एवं विश्व के महत्त्वपूर्ण प्रन्थों के श्रनुवाद की पंचवर्षीय योजना । इस योजना में देश के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों एवं विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त है।

अब तक प्रकाशित प्रनथ:-

| विषय                                                                | लेखक                            | वृष्ठ-संख्या | मूल्य |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------|
| १—भारतीय ज्योतिष<br>का इतिहास डाव                                   | गोरख प्रसाद<br>दीवान चन्द       | २७२<br>२०४   | ४ इ०  |
| ३—हिन्दू गणित शास्त्र ,,                                            | विभूति भूषण दत्त<br>तथा         |              | 3     |
| भाग) "  अ—ग्रिरिस्त की राजनीति                                      | अवधेश नारायण<br>श्री भोलानाथ शम |              | ३ रु० |
| (मूल ग्रीक से अनुवाद)<br>५—उत्तर प्रदेश में बौद्ध-<br>धर्म का विकास | डा० नितनाच दत्त<br>तथा          |              |       |
| वस का विकास                                                         | श्री कृष्ण्दत्त बाज             | मेयी ३३८     | ६ रू० |

श्रास्यन्त स्वच्छ छुपाई, कपड़े की जिल्द ग्रौर आकर्षक श्रावरण इन प्रन्थों की श्रपनी विशेषता है। डिमाई श्राठपेजी श्राकार में छुपे ये नयनाभिराम प्रन्थ किसी भी पुस्तक-कन्न की शोभा बढ़ायेंगे।

—प्राप्तिस्थान—

उत्तर प्रदेश प्रकाशन, सूचना विभाग,

## हमारे नये सिक्के



### १ अप्रैल १६५७ से चालू

वर्तमान और नये दोनों ही सिक्कों में छेनदेन हो सकेगी । इन सिक्कों को लेने में कोई भी इसराख नहीं कर सकता ।

परिवर्तन तालिका में बिए गये मूल्यों के अनुसार ही पैसे मिलेंगे। आप उस से स्थादा पैसे न तो दीजिए न नांगिए।

काप नये, क्रतमान या नये पुराने सिक्के निला कर (को मी बाप के पास हों) पेन्ने दे सकते हैं।

केनल पैसे देते समय ही इस तालिका का उपयोग कीजिए।

 ठीक ठीक हिस्सव करने के लिए श्राप १०० क्ये पैसे बरावर १ रुप्या वा १६ श्राने, या ६४ पैसे या १६२ पाइयां इस दर से गिनिए। वैसे वेंसे समय ही निकटतम नए पैसे तक हिसाब करना होगा; श्राम्ब क्या पैसा या उससे कम को छोड़ देना होगा श्रीर श्राघे नये पैसे से स्विक को एक नया पैसा गिनना होगा।



#### सरलता से बाद रखने के लिए।

|   | 1 1 2 2 7 | DESCRIPTION OF REAL PROPERTY. | The second second |          |   |
|---|-----------|-------------------------------|-------------------|----------|---|
|   | रुमया     | =                             | 200               | वये पैसे | í |
|   | माने      | _ =                           | 20                | नये वैसे | i |
| x | बाने      | -                             | 24                | नये पैसे | i |
| 3 | बाने      |                               | 29                | नये पैसे |   |
| 2 | यह        | -                             | 22                | नये पैसे | L |
| 3 | याना -    | A TOWN                        | -                 | नये वैसे |   |
| आ | था धाना   | -                             | 3                 | लये वैसे | 1 |

## परिवर्तन तालिका

(एक ही भुगतान भें चुकाए जाने वाले मूल्य का नये पैसों में परिवर्तन)

| ाने प | ाइया । | मधे पैसे | ग्राने प | ाइया | नय पस | म्रान प | 1541 | नय पत      | आग न | 1 |    |
|-------|--------|----------|----------|------|-------|---------|------|------------|------|---|----|
| 0     | 2      | 2        | 8        | 7    | २७    | 5       | 3    | ४२         | १२   | 7 | 99 |
| 0     | 8      | 3        | 8        | 4    | २८    | 5       | E    | ×3         | १२   | 4 | 95 |
| 0     | 3      | ×        | 8        | 3    | 30    | 5       | 3    | XX         | १२   | 3 | 50 |
| 9     | 0      | Ę        | ×        | 0    | 38    | 3       | 0    | ४६         | 23   | 0 | 5  |
| 8     | 3      | 5        | ¥        | 3    | 33    | 3       | 3    | ४८         | 83   | 3 | 5  |
| 8     | 4      | 3        | ×        | 4    | 38    | 3       | Ę    | 38         | 83   | 4 | 51 |
| 8     | 3      | 88       | ×        | 3    | 35    | 3       | 3    | <b>E</b> 9 | 83   | 3 | 5  |
| 2     | 0      | १२       | 4        | 0    | 30    | 80      | •    | <b>Ę</b> ? | 52   | 0 | 51 |
| 2     | m      | 88       | E        | 3    | 38    | 80      | 3    | 28         | 88   | 7 | 4  |
| 2     | Ę      | १६       | 4        | Ę    | 88    | 80      | Ę    | ६६         | 58   | 4 | 3  |
| 2     | 3      | १७       | Ę        | 3    | 82    | 20      | 3    | ६७         | 58   | 3 | 3  |
| m     | •      | 38       | 19       | 0    | 88    | 88      | 0    | 33         | 82   | 0 | 3  |
| , us  | 3      | 20       | 9        | 3    | 84    | 88      | 3    | 90         | १४   | 3 | 3  |
| w     | =      | २२       | 9        | E    | ४७    | 28      | 4    | ७२         | १५   | Ę | 13 |
| , us  | 100    | २३       | 9        | 3    | 85    | 28      | 3    | ७३         | 87   | 3 | 3  |
| 8     |        | २५       | 5        | 0    | 40    | 22      | 0    | ७५         | १६   | 0 | 80 |

इसे रखिए इसकी आपको जरूरत पड़ेगी।



भारत में हर भाग के मोटर चलानेवाले शैल तथा बी.ओ.सी.पर भरोसा रख सकते हैं!





dira Gandhi Nationa

## नये प्रकाशन

समाज त्रीर संस्कृति मूल्य-त्राठ न्राना; डाक लर्च- २ न्राना

यह श्राकाशवाणी द्वारा प्रसारित १३ वार्ताश्रों का संग्रह है। यह हिन्दी में प्रकाशित श्राकाशवाणी वार्तामाला का प्रथम पुष्प है।

जवाहरलाल नेहरू के भाषण (सं० १) स्वतन्त्रता दिवस, १६५६ मूल्य-१ ब्राना; डाक खर्च-१ ब्राना

रजिस्ट्री खर्च अतिरिक्त

१० रुपया या इससे अधिक की कितावें मंगाने पर डाक खर्च नहीं लगेगा। मूल्य अग्रिम आना चाहिए। पोस्टल आर्डर को तरजीह दी जाएगी।

सभी प्रमुख पुस्तक-विकेताओं से प्राप्त या सीधा लिखिए



विजिनेस मैनेजर, पृष्टित के शन्स दिवी ज़न ब्रोल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्ली-प

> Indira Gandhi Nationa Centre for the Arts

# दो महान् कृतियाँ

### स्वाधीनता श्रीर उसके बाद :

१६४६ से १६४६ तक के पेतिहासिक काल में दिए गए, जनजन बक्षम नेता जवाइरलाल नेहरू के ४६ मापसों का अनुपम संपद्द । राष्ट्रीय भावनाओं से जीतश्रीत, निर्मास्तकारी प्रयत्नों के लिए प्रेरक इन भाषसों से कीन भारतीय वंश्वित रहना चाहेगा ।

सुन्दर, बाक्यंक त्याई, व अनेक विशो सहित, ४५४ पृष्ठों वासे इस संजित्द सम्य का मूच्य केवल ४) है। बाक स्थय १-१०-० वालग ।

### भारत की एकता का निर्माण:

राष्ट्रीय एकता के प्रणेता, सरवार ब्रह्मभ भाई पटेल के २० वेतिहासिक भाषणों का अनुपम संग्रह । "लीह पुरुष" की अमर वाणी युगयुगान्तर तक प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए उत्साहवर्थक, प्रेरक व मागदर्शक रहेगी।

सुन्दर, भाकपंक प्रपाई, व सनेक विक्रों सिद्दित, ११२ पृष्ठों वासे इस सिजिवद प्रम्म का सूच्य केवल १) है। बाक म्पय १-८-० अलग ।

उपरोक्त दोनों पुस्तके एक साथ मैंगाने पर डाक व्यय नहीं लिया जाएगा।

पिंक्लिकेशन्स हिंबीज्न ग्रोलंड सेकेटेरिएट, दिल्ली-

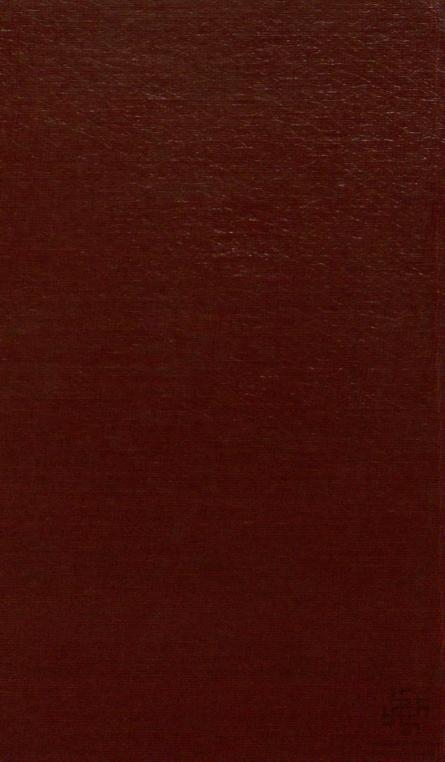